# THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL LIBRARY

OU\_176055 CUU\_176055

|           | OSM      | ANIA       | UNIVE      | RSITY I   | LIBRAI      | RY         |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| Call No   | 1_1      | 308        |            | ssion NG  |             |            |
| Author    | 2        | G 65       | 201<br>201 |           |             |            |
| Title \   | بهوتهل   | ×1/2 -     | 1          |           | رگا         | _ 71       |
| This book | should b | e returned | on or be   | of the da | te last mar | ked below. |

# विदेशों के महाकाव्य

( 'दि बुक श्रॉफ़ एपिक' की ८ कथाश्रों का हिन्दी-रूपान्तर— )

गोपीकृष्ण-

मकाशक— साहित्य मवन स्निमिटेड, मृयाग सितम्बर १६४६ : प्रथम संस्करण मूल्य-सजिल्द साढ़े छ: रूपये

## हिन्दी के प्राचीन श्रीर नवीन कथा एवं काव्य-साहित्य को सादर----

महाकाव्य के विषय में जो भी चिन्ता हुई है वह सब सत्तरहवीं, ऋटुारहवीं श्रीर उन्नीसवीं शताब्दि में ही हुई है। सोलहवीं शताब्द में 'एपिक' शब्द के उतने गम्भोर ऋर्य न लगाये गये थे जितने कि बाद में! नये समालोचकों ने (विशेषतया इटली के) ग्रीक को पढ़ाई के ऋारम्भ के बाद 'एपिक' शब्द का एक नये ही ऋर्य में प्रयोग करना शुरू किया! 'एपिक' के माने ऋब अेष्ठ-काव्य के होने लगे ऋौर पुराने लैटिन-समालोचकों की उक्तियाँ ऋब उतनी प्रामाणिक न रह गईं जितनी कि 'ऐरिस्टॉटिल' या ऋन्य यूनानी समालोचकों की! यही कारण है कि उन्हीं दिनों से 'एपिक' ऋौर 'रोमांस' इन दो शब्दों का एक ऋन्तर होता ऋग रहा है। इस छोटीं-सी पुस्तक में श्री गोपीकृष्ण जी 'गोपेश' ने जो संकलन किया है उसी से हमें इसका स्पष्ट परिचय मिल जायेगा। गोपीकृष्ण जी ने केवल पाश्चात्य-महाकाव्यों का ही संकलन नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने प्राच्य—ऋगदि-गाथाओं में से प्रसिद्ध ईरानी-किव 'फ़िरदौसी' का 'शाहनामा' भी ऋपने ग्रंथ में रक्खा है।

इतने गम्भीर विषय पर दो-चार शब्दों में विचार भी क्या किया जा सकता है! किंतु, इतना श्रवश्य है कि इतने दिनों की खोज के बाद भी यूनानी-महाकाव्य के लेखक 'होमर' के विषय में बहुत-सी बातें सुस्पष्ट नहीं मालूम पड़तीं। सबको श्राश्चर्य यह हुश्रा है कि कैसे प्रभु ईसा के दस शताब्दि पूर्व किसी देश में, किसी एक किव को कला के इतने विशुद्ध-रूप का ज्ञान हो गया त्रौर कैसे उसकी कला ने इतनी पूर्णता प्राप्त कर ली! यह भी मानना पड़ेगा कि होमर के दो महाकाव्य एक-दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं, क्योंकि पाश्चात्य-पंडितों ने यह बात स्वीकार की है कि 'इलियड' में कवि ने एक रूप स्पष्ट कर दिखाया है और 'श्रॉडिसी' में बिल्कुल ही दूसरा, यहाँ तक कि कई-एक पंडितों ने तो यह भी कहा है कि 'ग्रॉडिसी' पहिली रोमैंटिक-कविता है श्रौर काव्य के दोनों महान श्रोत एक ही हृदय से निसृत हुये हैं। परन्तु साधारण पाठकों को यह, सम्भवत:, उतना सहज-स्वीकार्य न होगा क्योंकि वे कहेंगे कि एक का विषय-केन्द्र है यूनानी श्रीर ट्रोजन के रूप में दो सभ्यताश्रों का संघर्ष श्रीर दूसरे का प्राणाधार है श्रनोखी बातों का एक श्रनोखा संसार, जैसे 'पॉलिफ़ मस' की गुफ़ा का वर्णन श्रादि । फिर भी, सच तो यह है कि जीवन के ताने-बाने दोनों में ही एक-से मालूम पड़ते हैं, पात्र भी बहुत-कुछ एक ही हैं श्रीर चरित्र-नायक 'युलिसीज़' या 'अॉडिसियस' तो दोनों में ही आये हैं। शायद यह कहना अनुचित न होगा कि 'एपिक' का विशेष विषय वीरता, ऐतिहासिक हष्टिकोण, सभ्यता का सम्पूर्ण चित्र, श्रादर्श नर-नारी के चरित्र होने पर भी साधारण जीवन-से श्राधिक घनिष्ट-रूप से सम्बद्ध रहता है, किन्तु 'रोमांस' जीवन के कुछ श्रंशों को छूने के बाद भी श्रपने को साधारण जीवन से श्रलग ही रखता है।

'एपिक' के विषय में बहुतेरों की धारणा है कि यह है इङ्गिलश में 'बैलड्ज़' जैसे छोटे-छोटे खंड-काव्यों का एकत्रीकरण ! इसीलिये बहुत से पंडितों की धारणा है कि एपिक की सृष्टि में जब एक युग बीत जाता है तभी उसकी सामग्री एकत्रित हो सकती है। इस बीच में समाज का एक सुधार, परिष्कार श्रौर विकास होता रहता है कि एक ऐसा समय श्रा पहुँचता है कि समाज एक विशिष्ट व्यक्तित्व के चारों श्रोर सुसंगठित हो जाता है। ऐसे ही समय में यदि कोई महाकवि पृथ्वी पर श्रवतीर्ण हुये तो वे वह समस्त सामग्री, सुव्यवस्थित एवं सुचार-रूप में, एक महान कृति में स्पष्टतया संजो देते हैं। ऐसी ही कृतियाँ हैं 'इलियड' श्रौर 'श्रॉडिसी'।

'इनोड़' के लेखक 'वरजिल' रोम के सर्वप्रथम 'एम्परर श्रॉगस्टस' के श्रमात्यों में से एक थे। उन्होंने रोम की कीर्त्तियों श्रीर रोम की सभ्यता के एक प्रतीक के रूप में 'इनीड' की सुष्टि की। यदि वास्तविक रूप से देखा जाय तो 'वरजिल' की मौलिक सृष्टि उनकी जार्जिक्स' में पाई जाती है। यह है लैटिन के प्रामीण-दृश्य का एक चित्र। किन्तु 'वरजिल' बाद के एपिक-कवि के रूप में योरोप भर में प्रसिद्ध हुये श्रौर उनका महाकाव्य बाद के महाकाव्यों का श्रादर्श-रूप माना गया; यहाँ तक कि ईसाई-कवि 'दान्ते' ने जब ग्रपना महाकाव्य रचा, जिसकी कथा-वस्त बिल्कल ही भिन्न है यानी है मनुष्य की श्रात्मा की ईश्वर तक यात्रा, तो भी उसने 'वरजिल' को अपना पर्थ-प्रदर्शक मानकर महाकाव्य के प्रथम श्रीर द्वितीय श्रंश में श्रर्थात् नरक श्रीर वैतरणी ('परगेटोरियो') में सभी स्थानों में श्रपने साथ-साथ दिखलाया है। 'दान्ते' ने 'वरजिल' को गुरु, शिच्चक श्रीर भविष्य-दृष्टा के रूप में देखा है। पर ईसाई होने के कारण श्रपने काव्य के तृतीय श्रंश में उन्होंने दिखलाया है कि वरजिल उनसे श्रलग हो जाते हैं श्रीर यात्रा का श्रंतिम श्रंश वे अपनी प्रियतमा 'वियेट्रिस' के कथनानुसार उसके साथ-साथ पूरा करते है। चौथी से सोलहवीं शताब्दि के प्रारम्भ तक 'होमर'-विषयक ज्ञान कुछ नहीं-सा रहा, इसी कारण 'वरजिल' का महा-काव्य योरोप के महाकाव्यों का स्राधार माना गया स्त्रौर रहा । 'जान्सन' जैसे बहुतों को इसका खेद है क्योंकि 'होमर' की 'श्रॉडिसी' की बहुत ही हल्की फलक 'इनीड' में श्रा-पाई है। परन्तु, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 'दान्ते', कवि-पिता-'चासर' श्रौर 'मिल्टन' श्रादि 'वर्राजल' को श्रपनी श्रांखों के श्रागे से कभी हटा न सके।

यहाँ 'निबेल उगेन' श्रौर वाल्संग नामक दो जर्मन महाकाव्य लिये गये हैं। इनके विषय में यह स्वीकार करना होगा कि ये समाज की उस श्रवस्था की श्रोर संकेत करते हैं जब समाज में प्रेम श्रौर वीरता में घनिष्ट पारस्परिक सम्पर्क स्थापित हुश्रा। यही नहीं प्रत्युत इनमें 'श्राश्चर्य' श्रौर 'रहस्य' का भी समावेश किया गया। 'श्राश्चर्य' का 'श्रॉ डिसी' में श्रभाव नहीं है श्रौर 'इलियड' के कुछ श्रंशों में भी इसकी भलक मिलती है, किन्तु श्रव तक ये काव्य का श्रेष्ठ श्रंग न माना जा-सका था श्रौर 'रहस्य' को तो जर्मन कवियों ने ही पहिले-पहिल महत्वपूर्ण स्थान दिया।

बारहवीं शताब्दि में जब कि योरोप में इस्लाम का धक्का रोक दिया गया श्रौर जबिक योरोप के लड़ाकू लोग 'होलीलैंड' या पैलेस्टाइन को जीतने के लिए एक बार फिर पूर्वी देशों में श्राये, उस समय 'श्रारचर्य' श्रौर 'रहस्य' को लेकर कितने ही नये-नये श्राविष्कार किये गये। हाँ, 'रोमांस' की उत्पत्ति का कोई भी समय निश्चित-रूप से नहीं बतलाया जा सकता क्यों कि यह तो कोई एक सुस्पष्ट मनोवृत्ति है ही नहीं, परन्तु 'रोमांस' के जो दो अंग विशेष महत्वपूर्ण माने गये हैं वे हैं, 'रहस्य' और 'प्रेम'। इसीलिये तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दि के बाद के किव-पिता-'चासर' जैसे किवयों को एक विशेष कला सम्बन्धी किठनाई का सामना करना पड़ा। वे लैटिन के 'वरजिल' के महाकाव्य को अच्छी तरह जानते थे और अब उनके देश और अन्य प्रदेशों में रोमैंटिक महाकाव्यों की सृष्टि होने के कारण एक प्रश्न उनके मन में यह उठा कि वे किसको आदर्श मानें। इसी कारण 'किव-पिता' ने 'ट्रायलस ऐंड क्रेसिडा' भी लिखी है जिसमें उन्होंने पुरानी यूनानी और लैटिन कथा सामग्रियों का उपयोग करते हुये एक रोमैंटिक-रस की सृष्टि की है! इस पर भी 'कैन्टरबरी टेल्स' उनकी अष्ठ कृति मानी गई है! इसमें हर प्रकार के गल्प एक ही स्थान पर संचित किये गये हैं।

उपरोक्त कथनानुसार 'एपिक' का शुद्ध-रूप इटैलियन-समालोचकों द्वारा सोलहवीं शताब्दि में निर्धारित किया गया। इसमें अवश्य ही उनकी अपनी बहुत-सी ग़लितयाँ थीं, क्योंकि यूनानी-साहित्य पर उनका पूर्ण अधिकार न था। इंग्लिश के 'सिडनी' या 'महाकवि-स्पेंसर' जैसे सर्व प्रथम आलोचकों ने इस इटेलियन-रूप को देखा तो, किंतु इसे स्वीकार न किया। अपने पूर्ववर्त्ती इटेलियन-किव 'ऐरिऑस्टो' और 'टैसो' को 'स्पेंसर' ने अपनी आँखों के आगे रक्खा और इसीलिये उनकी 'फ़ेयरी क्वीन' 'रोमेंटिक एपिक' कहलाती है और उनके शिष्य 'मिल्टन' द्वारा रचित 'पैराडाइज़ लॉस्ट' पहिली बार 'प्रीक-एपिक' का शुद्ध रूप हमारे सामने उपस्थित करती है! इसके बाद ही और भी सरल होने की चेष्टा करते हुये 'मिल्टन' ने 'पैराडाइज़ रिगेंड' की रचना की! किन्तु सच तो ये है कि 'स्पेंसर' की 'फ़ेयरी क्वीन' और 'मिल्टन' की 'पैराडाइज़ लॉस्ट' में ही 'इंग्लिश-एपिक' का पूर्ण और शुद्ध-रूप पाया जाता है।

'एपिक' के त्रौर भी कितने ही रूप हैं। उनमें से 'शाहनामा' पाठकों के सम्मुख है। इसमें यही चिन्त्य विषय है कि किव ने एक ईरानी-सभ्यता के क्रम-विकास पर ध्यान देने का प्रयत्न कम किया है, उसने एक वीर-वंशावली प्रस्तुत करने त्रौर उसके गुण-कीर्त्तन करने की ही चेष्टा श्रिषक की है। इसका कारण स्पष्ट है। तत्कालीन राजात्रों के दरवारों में किवयों का एक विशेष सम्प्रदाय था, जिनका कार्य था सम्राट की सुख्याति का गुणगान करना त्रौर इसी के अन्तर्गत उनके देश, आचार-विचार, धर्म और सभ्यता के सब से अधिक महत्वपूर्ण अंगों पर बीच-बीच में दृष्टिपात करना।

कहा गया है कि 'एपिक-रचना' के लिये केवल सामग्री ही नहीं चाहिये बिल्क चाहिये समाज की एक विशिष्ट व्यवस्था श्रौर श्रवस्था श्रौर 'किव' के मन में एक विशेष श्रान्तरिक श्रास्था। यही नहीं बिल्क उसकी भाषा में एक श्रसाधारण श्रोजस्विता, तेजस्विता, शक्ति श्रौर गाम्भीर्य का होना भी श्रावश्यक हैं। बहुत से श्रंग्रेज़ी समालोचकों का कहना है कि फ़ांस के साहित्य में किसी श्रेष्ठ 'एपिक' के न रचे-जाने का साफ़ कारण यह है कि वहाँ के धर्म-सम्बन्धी विरोधों की तेज़ श्रांधी श्रौर उसके बाद की शिथिलता, दोनों श्री, साहित्य को कुछ दूसरे ही चेत्रों की त्रोर खींच ले गई । यदि फ्रांस के कुल भी 'एपिक'-किव स्नमर हैं तो वे स्नमर हैं जो रोमैंटिक-किवयों के समकालीन हैं। उदाहरण के लिये 'साँग स्नॉफ़ दि रोलां' का लेखक सामने है। इसके बाद जितनों भी 'एपिक' लिखी गई वे 'एपिक' नाम की स्निध्वारिणी नहीं। उनमें वह गाम्भीय उचित-रूप से नहीं पाया जाता! यह कोई सर्वप्राह्म विचार नहीं है, किंतु इसमें सत्य का यह एक स्नांश स्त्रवश्य ही है कि 'एपिक' के लेखक के लिये समाज, धर्म श्रीर प्रतिमा तीनों की एक विशेष स्नावश्यकता श्रीर श्रपेचा है। इसीलिये 'एपिक' के ज्ञप्त होने पर 'फ़ील्डिक्न' ने 'नॉवेल' की (उपन्यास) की सृष्टि करते हुये उसे 'कॉमिक-प्रोज़-एपिक' ( 'हर्षान्त-गद्यात्मक-महाकाव्य') की संशा दी थी।

< ×

मुक्ते विशेष श्राह्वाद हुश्रा कि श्री गोपेश जी ने ऐसा विशेष कार्य-भार श्रपने ऊपर लिया। हमारी भाषाश्रों में, (हिन्दी हमारी भाषा है,) ऐसे ग्रंथों की कितनी श्रावश्यकता है यह बात प्रत्येक श्रध्यापक को श्रच्छी तरह ज्ञात है, किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रश्न श्रव तक हमारे मनों में ही रहा-श्राया श्रोर हम उसका कोई उत्तर न सोच पाये। मुक्ते तो, सत्य यह है कि, इस बात की ही विशेष प्रसन्नता है कि श्राधुनिक लेखकों ने श्रव ऐसे विषयों पर दृष्टिपात श्रीर विचार करना शुरू किया है श्रोर श्रपने साहित्य को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने की सतत चेष्टा श्रारम्भ कर दी है। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि साधारण पाठक तो इस ग्रंथ को पढ़ कर उल्लिसत होंगे ही, साहित्य-प्रेमी भी इसके द्वारा कुछ ऐसे नये दृष्टिकोणों का परिचय प्राप्त करेंगे, जिनसे सदैव ही हमारे साहित्य का उपकार हुश्रा है श्रीर श्रागे भी होगा।

प्रोफ़ेसर सतीश चन्द्र देव, श्रध्यच्, 'श्रंग्रेज़ी विभाग', विश्वविद्यालय, प्रयाग ।

#### मेरी बात-

कहा जाता है कि विदेशी फूलों में सौन्दर्य होता है, सुवास नहीं ! किंतु कौन कहेगा कि उन पर प्राण निछावर करनेवाले श्रनगिनत रिसकों को कभी यह हसरत भी हुई होगी कि काश इनमें महक भी श्रपनी श्रांखें खोलती ! ठीक भी है, सौन्दर्य-ग्रहण के बाद किसी पार्थिव-पदार्थ के वरण की भावना......छि:!

किन्तु जहाँ विदेशी फूलों में हम सौन्दर्य ही लक्ष्य कर सकते हैं, वहाँ हम गर्य कर सकते हैं कि हमारे देशी फूल रूप श्रौर गन्ध दोनों की बेदाग़ जवानी के जीते-जागते, हँसते-बोलते चित्र होते हैं !—मुफे भय है कि इस प्रकार 'रूप' के प्रयोग से कहीं सौन्दर्य की श्रातमा चीत्कार न कर छठे!

**`** 

जो भी हो, यह सही है कि हमारे महाकान्य 'रामायण' श्रौर 'महाभारत' युगों श्रौर शतान्दियों से हमारे तन-मन-प्राण में बसे हुये हैं श्रौर इनके बलपर ही हम श्राज भी उजली दुनिया के सामने सीना तानकर खड़े हो सकते हैं, ये श्रौर बात है कि हमारी कमर सदियों की गुलामी से भुकी हुई है, श्रौर यह भी कोई विशेष बात नहीं है कि हमारा रंग, श्रपेचाकृत, ज़रा ढका हुश्रा है यानी काला है!

त्रीर, यह भी सही है कि ज़मीन से त्रासमान को जानेवाली इन पगडंडियों पर घास जमी त्रीर इन पर सुबह डूब जानेवाले सितारों के समान शबनम के मोती चमके त्रीर भाप बने कि हम रह गये दुनिया की संस्कृति के मरघट पर एक सुरुत खाक, त्रीर बस...!

माना कि भारतीय श्रौर विदेशी जीवन-दर्शन, चित्र-चित्रण श्रादि में बहुत बड़ा श्रन्तर है, फिर भी खुरा क्या है कि युगों तक पंचवटी की सती सीता को पूजने के बाद हमारे मन में ट्राय में वन्दी 'हेलेन' के प्रति भी श्रादर श्रौर ममता जगे; श्रौर, श्रचरज भी क्या है कि क्रयामत तक स्वर्ग की सीढ़ियों को गिनते-रहने का संकल्प करने के बाद हममें श्रोलिम्पस से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाने की श्रभिलाषा भी बलवती हो उठे, गोकि बहुत साफ़ है कि मनुष्यों का देव-ताश्रों से भला भी क्या होता है श्रौर होगा, ख़ैर...!

फिर, इन श्रभिलाषात्रों के पूरक उपादानों का श्रलभ्य होना श्रौर कभी-कभी हमारी श्रपनी विदेशी-भाषा-सम्बंधी श्रज्ञानता की बेबसी का सिक्रय श्रौर सशक्त हो उठना हमारे हित में कांटे ही बोता रहा हैं, ऐसा क्यों सोच लिया जाय, क्योंकि हममें से हर एक ने श्रन्तरिच्न के उस विस्तार को पढ़ लेने की, सदैव ही, कोशिश की है, ऐसा कौन श्रधिकारपूर्वक घोषित कर सकता है!

बस !

राधारमण इन्डर कॉलेज, प्रयाग।



#### श्रनुवादक की श्रोर से--

बात है पिछली जुलाई की। एक दिन कुछ यों ही बातचीत चल रही थी कि श्रादरणीय प्रो॰ रघुपित सहाय 'फिराक' ने मेरा ध्यान श्रनुवादों की श्रोर श्राकृष्ट किया श्रौर कहा कि उपन्यासों श्रौर कहानियों के श्रलावा कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका श्रॅंग्रेज़ी से हिन्दी में श्रनुवाद होना श्रच्छा क्या, बहुत श्रच्छा रहेगा। इस पर मैं उत्सुक हो उठा श्रौर मैंने एक हज़ार नहीं, ऐसे एक ग्रंथ का नाम जानना चाहा। उत्तर में वे उठे श्रौर श्रन्दर के कमरे से एक मोटा-सा 'वॉल्यूम' उठा लाये, 'The Book of Epic'! मैंने उसे इधर देखा, उधर देखा श्रौर यह कार्य कर डालने का पका हरादा कर लिया।

त्रव किताब घर त्रा गई श्रौर दूसरे दिन से काम शुरू हो गया। किन्तु दो दिन श्रनुवाद करने के बाद ही मैंने श्रनुभव किया कि यह काम उतना श्रासान नहीं है। जितना कि लोग समभते हैं, श्रौर यह कि इस चेत्र के श्रन्ति की सीमा-रेखा छू-श्राने के लिये कितना ख़ून पानी कर देना पड़ता है यह केवल वही समभ सकता है जिसने एक बार श्रनुवाद करने के लिये कोई पुस्तक खोलकर श्रपने सामने रक्खी हो श्रौर सोचा हो कि व्यर्थ में बेईमानी भी क्यों की जाये श्राख़िर!

ख़ैर, तो किठनाइयाँ कई तरह की सामने आईं, जिनमें कहावतों, मुहाविरों, मिश्रित-वाक्यों और अभिव्यंजनाओं की मुश्किलें काफ़ी अहेम रहीं। बात यह कि हर भाषा का और इस नाते हर भाषा के साहित्य का अपना एक व्यक्तित्व होता है यानी यह कि हर भाषा की अपनी कहावतें होती हैं, अपने मुहाविरे होते हैं, अपनी अभिव्यंजनायें और अपनी शैलियाँ होती हैं, जिनको ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में ढाल देना बहुत आसान नहीं है। फिर, यह किठनाइयाँ कई गुनी हो जाती हैं जब प्रश्न अँग्रेज़ी साहित्य का आता है, क्योंकि इससे कौन इन्कार करेगा कि अँग्रेज़ी साहित्य विशेषतया समृद्ध एवं भरा-पुरा कहा ही नहीं जाता, बल्कि है भी!

हाँ, तो काम तो करना ही था, श्रतएव मुश्किलें श्रासान की गई —कहावतों, मुहाविरों श्रीर श्रीनव्यंजनाश्रों की समस्या हल की गई। फल यह हुश्रा कि कहीं-कहीं कई वाक्यों को एक वाक्य में गूंथ देना पड़ा श्रीर कहीं कहीं एक ही वाक्य के लिये कई वाक्यों की रचना करनी पड़ी, किंतु ऐसा करते समय सीमाश्रों का ध्यान प्रतिच् ए रहा-श्राया श्रीर इस बात की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया कि 'मिक्का स्थाने मिक्का' न रखना हो तो भी क्या हुश्रा, कहीं ऐसा न हो कि या तो श्रानवाद छायानुवाद हो जाये श्रथवा यह कि पाठक खीक उठे श्रीर परेशान हो जाये—बात साफ़ है कि कथा-वस्तु एक विशिष्ट प्रकार की थी श्रीर हर कदम श्रील खोलकर ही श्रागे बढ़ाना था।

परन्तु बात यहीं ख़तम नहीं हुई ! श्रागे विदेशी नामों के उच्चारण का रोग सामने श्राया किंतु श्रद्धेय डॉक्टर पी० ई० दस्तूर यम० ए०, डी० लिट० ने सहायता दी श्रोर समस्या हल हो गई। इतना ही नहीं, प्रत्युत इस बात को विशेष महत्व दिया गया कि इटली महाकाव्य में इटली नामों के इटैलियन उच्चारण ही दिये जाते हैं श्रोर ऐसा ही सर्वत्र किया जाता है! यहाँ यह बात देना श्रावश्यक है कि इन विदेशी नामों के वे उच्चारण भी दिये जा सकते थे जो साधारणतया श्रंग्रेज़ी में प्रचलित हैं श्रोर जैसा कि सामान्य-रूप से किया जाता है, मगर 'डॉक्टर साहब' को इनका मूलरूप दिया जाना ही श्रिष्ठक रुचा!

तीसरी बार पौराणिक प्रसंगों की दिक्कत सामने श्राई श्रौर वह भी किसी प्रकार हल की गई!

×

इस भौति किसी प्रकार कार्य समाप्त हुआ। किन्तु, चोभ है कि स्थानाभाव के कारण यहाँ केवल द महाकाव्य ही लिये जा सके ऋौर इस प्रकार सबसे ऋधिक प्रचलित ऋौर लोकप्रिय कथाश्रों को ही इस प्रंथ में स्थान दिया जा सका। ऋागे फिर कभी ऋौरों की बात भी सोची जायेगी। इस बार जो कुछ है, जैसा कुछ है, ऋापके सम्मुख है!

श्रव कृतज्ञता- प्रकाशन का कार्य शेष है; श्रद्धेय प्रो० 'फ़िराक' ने मुक्ते इस श्रोर प्रवृत्त किया, श्रादरणीय डॉ॰ दस्तूर ने नामों के कार्य में मेरी श्रमूल्य सहायता की; माननीय प्रोफ़ेसर-यस॰ सी॰ देव ने बहुत व्यस्त रहने के बाद भी ग्रंथ के लिये 'प्रकाश' लिखने का समय निकाला; साहित्य-भवन-लिमिटेड के प्राण् श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने इसका इतना सुन्दर प्रकाशन कर इसमें चार चांद लगाने की कोशिश की, श्रोर, इनके श्रातिरिक्त, मेरे-श्रपने कई गुरुजनों श्रोर मित्रों ने इसमें सिक्तय-रूप से उत्साह दिखलाया। मैं इन सब का दृदय से श्राभारी हूँ, यद्यि इस प्रकार के शिष्टाचार श्रीर दिखावे में मेरी श्रास्था नहीं के बरावर है श्रीर, गोकि उनमें से कई का उल्लेख कर श्रीर उनके प्रति कृतज्ञता-प्रकट कर मैंने श्रपनी चर्चा की श्रीर श्रपना एइसान माना है, फिर भी!

श्रिधिक क्या कहूँ!

#### भूमिका-

'एपिक' या महाकाव्य प्रधानतः उस वीर-रस-प्रधान काव्य-गाथा को कहते हैं जिसमें सुख-दुख, संयोग-वियोग, गीति-तत्व श्रीर कथा-तत्वादि 'श्रेष्ठ काव्य' के सभी गुणों का हृदयहारी चित्रण हो, जिसमें स्वाभाविक जीवन के मनोहारी चित्र श्रीर घात प्रतिघात वर्णित हों श्रीर जिसमें सारे तत्वों का प्रकृत समन्वय इस कुशलता से किया गया हो कि कृति सदा के लिये श्रमर हो जाये! विस्तार से सोचने पर ऐसा लगता है जैसे कि पौराणिक कथायें, जिनमें हम प्रकृति को श्रपने ढंग से सोचने-समभने के प्रयत्न करते रहे हैं, श्रीर महात्माश्रों के जीवन से सम्बन्धित कहानियां, जिनमें हम इतिहास को श्रादर्श-पथ पर ले चलने के प्रयास करते रहे हैं, महाकाव्य के मुख्य श्रीर श्रावश्यक श्रंग है! श्रीर, चूंकि महाकाव्य किसी भी जाति-विशेष का जीता-जागता इतिहास होता है श्रतएव, उसमें एक बड़ी नदी की चौड़ाई, गहराई श्रीर विस्तार होना श्रनिवार्य है। कहा जा सकता है कि श्रादिकाल से ही कल्पनाशील जातियां प्रकृति श्रीर जीवन को लेकर कितने ही श्रनुभव करती रही हैं। ये महाकाव्य, श्रीर कुछ न होकर, इन्हीं श्रनुभवों के प्रथम परिणाम एवं निष्कर्ष रहे हैं श्रीर वास्तविक कित नियमित-रूप से स्वयं एक जाति का व्यक्ति रूप रहा है।

संसार में जितने राष्ट्र श्रौर जितने किव हैं महाकाव्य की, सचमुच ही, उतनी ही पिरभाषायें हैं श्रौर महाकाव्य रचना के उतने ही नियम हैं। इसीलिये जहाँ तक प्रस्तुत ग्रंथ का सम्बंध है, इस बात की श्रोर ध्यान ही नहीं दिया गया कि कोई किव-विशेष स्वयं श्रपनी किस कृति को महाकाव्य मानकर महाकिव का श्रिषकार चाहता है, श्रौर कोई दूसरा राष्ट्र-विशेष उसी कोटि की किसी श्रन्य राष्ट्रीय कृति को श्रागे रख सकता है या नहीं, प्रत्युत इस ग्रंथ के लिये तो उसी कृति को महाकाव्य मान लिया गया जिसे किसी भी राष्ट्र ने महाकाव्य की संज्ञा दी! कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वह गद्य में है श्रथवा पद्य में।

श्रतएव इस ग्रंथ में महाकाव्यों के लगभग सभी प्रकार लच्य किये जा सकते हैं। इसमें वे महाकाव्य भी हैं जिसमें किसी जाति-विशेष ने श्रपने श्राराध्य-देव का गुणगान किया है, जिसमें एक चरित्रनायक, एक काल श्रोर कई भागों में विभाजित एक ही कार्य के नियम का पूर्णत्या पालन हुश्रा है, जिनमें एक मूर्तिकार की कार्यकुशलता, स्क्ष्मदर्शिता श्रोर स्वाभिमान व्यक्त हैं, श्रोर इसमें वे महाकाव्य भी देखे जा सकते हैं जिनमें सरलतम, साधारण एवं प्रकृति-जीवन की सुन्दरतम श्रभिव्यक्ति की गई है। यही नहीं कि प्रस्तुत ग्रंथ में, निष्पन्त भाव से, ईसाई श्रोर श्रादिकालीन मूर्त्तिपूजकों के महाकाव्यों को ही स्थान दिया गया है, इसमें मूल-पाठ की भाषाश्रों के कम से कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि महाकाव्यों की कथाश्रों का संकलन है।

श्रवश्य ही इन महाकाव्यों के श्रितिरिक्त भी श्रीर कितने ही प्राचीन महाकाव्यों के नाम गिनाये जा सकते हैं जिनमें श्रिषकांश बहुत लम्बे श्रीर बड़े हैं। इनमें एक तो इतना लम्बा है कि यदि प्रकाशित किया जाये तो ऐसे-ऐसे चौबीस ग्रंथों में भी शायद ही समाप्त हो! श्रतएव, किसी भी देश की भाषा के एक या दो या दो से श्रिषक महाकाव्यों की रूप-रेखा-भर देने में भी बहुत काट-छांट करनी पड़ी है, श्रीर, यद्यपि कभी-कभी ऐसा लगा है कि जैसे कितने ही पदों को उद्धृत करने का लोभ-संवरण करना श्रासान नहीं है, तो भी स्थानाभाव के कारण कहीं कम-से-कम उद्धरणों से सन्तोष करना पड़ा है श्रीर कहीं उद्धरणों की बात ही पी जानी पड़ी है।

श्रन्त में यह कहना श्रावश्यक है कि इस ग्रंथ का एक-मात्र उद्देश्य है किसी भी व्यस्त पाठक को इन महाकाव्यों की संचित्र, स्पष्ट श्रीर श्रावश्यक रूप-रेखाश्रों से सहज में ही परिचित करा देना तािक वह श्रपना श्रगला पय सरलता में प्रशस्त कर सके! फिर भी, एक बार श्रीर कह देना श्रावश्यक है कि ये महाकाव्यों के प्रमुख उदाहरणों की श्रमर-कथायें हैं जो युग-युग से, समान-रूप से, काल के कंघों पर चढ़कर चलतीं रही हैं, जो संसार के महान से महान कि को प्रेरणा देती रहीं श्रीर काव्य की प्राण-प्रतिष्ठा के प्रथम च्रण से लेकर श्रव तक कितने ही कलाकारों, चित्रकारों, मूर्त्तिकारों श्रीर संगीत कों के उपादानों को जीवन-दान देती, सौष्ठव-प्रदान करती, सजाती श्रीर सँवारती रही हैं। श्रीर श्रिधक क्या!

लेखक— ( श्रनूदित— )

| विषय |                                   |     | प्रब्ह     |
|------|-----------------------------------|-----|------------|
| ₹.   | यूनानी-महाकाव्य                   |     | १          |
|      | (१) 'इलियड'                       | . — | યૂ         |
|      | (२) 'त्र्रॉ डिसी'                 |     | ३२         |
| ₹.   | लैटिन-महाकाव्य                    |     | ५१         |
|      | 'इनीड'                            | _   | ६ <b>१</b> |
| ₹.   | स्कैंडिनेवियन-महाकाव्य            | _   | ८३         |
|      | 'वाल्संगा-सागा'                   |     | ረሂ         |
| 8.   | जर्मन-महाकाव्य                    | _   | ७३         |
|      | 'निबेलउंगेनलीद'                   |     | . १०३      |
| ч.   | इटैलियन-महाकाव्य                  |     | १२७        |
|      | 'डिवाइना-कॉमेडिया'                | _   | १३१        |
| ξ.   | फ़ारसी-महाकाव्य                   |     | ११५        |
|      | 'शाहनामा'                         |     | १ ह ७      |
| ٠,   | त्रंग्र <sup>े</sup> ज़ी-महाकाव्य | -   | २१२        |
|      | 'पैराडाइज़ लॉस्ट'                 | _   | २१६        |

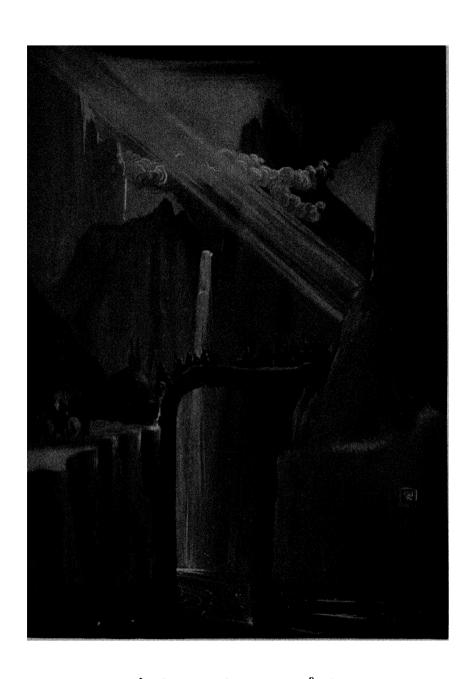

पौराणिक कथात्रों का रहस्यपूर्ण प्रदेश

#### यूनानी महाकाव्य-

संसार के महानतम महाकाव्य 'इलियड' श्रीर 'श्राडिसी' का लेखक 'होमर' या 'मेलि-सिजिनीज़' बतलाया जाता है। १०४० श्रीर ८४० ई० के बीच का कोई समय इसका जीवन काल कहा जाता है। ईसा के पूर्व की दूसरी शताब्दि से श्रव तक यह प्रश्न रहा है कि 'होमर' इन महा-काव्यों का रचियता है श्रथवा पुराने कवि-चारण-गायकों को भाँति उस समय की इन प्रमुख गाथाश्रों का गायक-मात्र! इस समस्या को लेकर काफी वाद-विवाद भी चलता रहा है।

सम्भवतः 'इलियड' की मूल घटनायें ११०० ई० पू० के आस-पास घटीं, श्रीर ज्ञात होता है कि 'वीर गाथा युग' श्रथवा यूनानी साहित्य के दूसरे युग में यानी ६०० ई० पू० के श्रंतिम वर्षों में 'पिक्षिस्ट टस' ने 'होमर' की कविताश्रों को क्रमबद्ध कर उन्हें एक रूप देने का निश्चय किया।

यह बिल्कुल स्थ्य श्रीर स्पष्ट है कि 'इलियड' का कथानक श्रपने पूर्व की गाआश्रों से श्रमुश्रासित है अथवा, कम से कम, उनका श्राधार लेकर तो चला ही है, क्योंकि इस तरह के पहले प्रयास में इतनी पूर्णता श्रीर सीष्टव श्रसम्भव है। इसके श्रलावा हम इससे पूर्व के कई छोटे-बड़े वीर गाथाओं के श्रस्तित्व से श्रवगत भी हैं जो या तो लुप्त हो चुके हैं या श्रस्त-व्यस्त-रूप में मिलते हैं।

इन उपलब्ध गाथाओं में श्रिधिकांश किसी न किसी प्रकार ट्राय के युद्ध से सम्बंधित हैं, श्रातः इम इन्हें 'ट्राजन-चक्र' भी कहते हैं। 'साइप्रस' के 'स्टेसियस' श्रथवा 'मिलेटस' के 'श्रासं-टिनस' की 'साइप्रिया' के ११ भाग इनमें प्रमुख हैं। 'जूपिटर' के 'थीटिस' से निराशाजनक प्रणय का, 'पिलियस से उसके विवाह का, सोने के सेव की रोंमाचकारी कथा का, 'पेरिप्र' के निर्णय का, 'हेलोन' के भागने का, यूनानी सेनाओं के संगठन का श्रीर ट्राजन युद्ध के प्रथम नी वर्षों की घटनाओं का इनमें विशेष वर्णन है। 'इलियड' में इनका श्रानुकरण किया गया है। कथानक 'एकीलीज़' के उत्तेजित होने की स्थिति से श्रारम्भ होता है श्रीर 'हेक्टर' की श्रान्थेटि-क्रिया पर समास होता है।

हम इससे ट्राजन-बुद्ध की कथा के उस परिणाम पर नहीं पहुँचते जिसका आरम्भ 'आर्क-टिनस' ने 'इथियोपिया' के पांच भागों में किया है। ट्राजनों की सहायता के लिये 'अमेज़न्स' की महारानी 'पें थिसी लिया' के आगमन की चर्चा करने के बाद किय ऐकी लीज़-द्वारा उसके मारे जाने का विवरण देता है और तब बदले में 'अपोलो' और 'पेरिस' के द्वारा 'एकी लीज़' के वध का वर्णन करता है। 'एकी लीज़' के कवच को लेने की इच्छा के कारण 'ऐज़ैक्स' और 'यूलिसीज़ के बीच किये उसे जक विवाद पर इसकी समाप्ति होती है।

'लिटिल इलियड' एक दूसरा ऐसा ही प्रंथ है जिसके रचयिता कितने ही किन कहे जाते हैं जिनमें 'होमर' भी एक है। इसमें 'ऐजैक्स' के पागलपन और उसकी मृत्यु का, 'हरकुलीज' के तीरों से 'फ़िलाकटिटीज़' के आगमन का, 'पेरिस' की मृत्यु का, ट्राय में स्थापित मिनवां की पिनत्र-मूर्ति 'पैलेडियम' की चोरी का, लकड़ी के घोड़े के नेतृत्व का और 'प्रायम' के श्रन्तिम चर्यों का सिनस्तार वर्यों न है।

'आर्कटिव्रस' के 'इलियान परिसस' या 'सेंक आँफ ट्राय' के दो भागों में हम ट्राजनों को संकल्प-विकल्प के बीच पाते हैं। वे निश्चय नहीं कर पाते कि वे लकड़ी के घोड़े को नगर में ले जाकर 'सिनॉन' और 'लेश्रॉकॉन' जैसे विद्रोहियों की श्रमर कथाश्रों की खोज करें या न करें! इसके बाद ही नगर जीतकर लूटा जाता है और खियां बन्दी बनाई जाती हैं। 'ट्रिज़नी के 'एजियाज़' की 'नॉस्टाई' या 'होमवर्ष वायेज' में एगेमेम्नान श्रोर मेनेलाउस में मतभेद होता है, श्रतएव जब 'एगेमेम्नान' पाप-शमन के लिये किये जानेवाले बिलदानों के हेतु जाने में विलम्ब करता है तो भेनेलाउस' जहाज से मिश्र के लिये चल देता है! वहां उसे रुक जाना पड़ता है। यह काव्य भी 'एगेमेम्नान' की वापसी, उसकी श्राशचर्यजनक मृत्यु और उसके पुत्र के श्रपने पिता की मृत्यु का बदला खेने की नीति-रीति पर श्रद्धा प्रकाश डालता है।

'नॉस्टाई' के बाद ही घटना-क्रम के विचार से 'होमर' की 'श्रॉडिसी' तब 'साइरीन' के 'यूगामन' की 'टैलीगोनिया' के दो भाग हमारे सम्मुख श्राते हैं। इनके पढ़ने से पता चलता है कि कैसे 'थूलिसीज़' अपने साहस को नवीन-रूप देता है और कैसे 'थेसप्रोशिया' जाता है, जहां श्रपना विवाह करता है, जिसके फलस्वरूप उसके एक पुत्र होता है। इस कान्य में उसकी मौत का, उसके दो पुत्रों में हुये युद्ध का, 'टेलेमेकस' श्रीर 'सर्सं' के विवाह का श्रीर 'यूलोसीज' के एक वंशधर 'टेलीगोनस' के विधवा 'पिनेलोपी' से प्रणय-परिणय का श्रीधक उल्लेख है।

'श्रॉबिसी' के उत्तर भाग की कथा-वस्तु के विकास में एक श्रन्य यूनानी कविता 'टेलेमा-किया' ने तो योग दिया ही है, उस पर चौदहवें लुई के राज्य-काल के 'फेनेलाँ' की एक लम्बी, फ्रांसीसी कविता 'टेलेमाक' का भी स्पष्ट श्रौर श्रव्छा प्रभाव है। कवि ने 'टेलेमाक' की रचना अपने एक मित्र बाफ़िन के लिए की थी।

यूनानी कविताओं की तूसरी बड़ी कड़ी 'थीबन-चक्र' कहसाती है। किसी अपरिचित कवि की 'थिबायस' भी इनमें से एक है। 'थिबायस' में 'इडिएस' की कथा का, 'थीडज़' के पहिले के सात राजाओं का और 'एपीगोनी' के कृत्यों का वर्णन विस्तार से किया गया है।

'इकेलिया' जैसी कविताओं का एक दूसरा चक्र भी है, जिनका सीधा सम्बन्ध 'हिरैक्लीज़' के अध्यवसाय और उसके परिश्रम से है। यह 'इकेलिया' तो कवियों, नाटककारों, चित्रकारों और शिल्पकारों के लिये सदैव ही अनमोल निधि रही है और श्राज भी है।

२७० ई० पू० के 'लाइक्राफ्रॉन' की 'एलोग्डोडर' में, 'क्विन्टिस सिमर्नियस' की उसी तरह की एक ग्रन्य कविता में, जो चौदह भागों में है, तथा 'इलियड' में काफ़ी घटना-साम्य है! सिकन्दर को 'एकीखीज़' का वंशश्रंत माना गया है। वास्तव में सिकन्दर की ज़िन्दगी ग्रीर उसकी मौत

ने कितने ही कवियों को किव बनाया है; इस प्रकार की प्रेरणा के स्रभाव में वे शायद वैसा कुछ भी न िलख पाते ! लैटिन, यूनानी, फ़ांसीसी, जर्मन तथा श्रंप्रेज़ी श्रादि भाषाश्रों के कवियों ने सिकन्दर की ज़िन्दगी और उसकी मौत को श्राधार मानकर कितनी ही श्राख्यायिकायें रचीं हैं। इनमें से स्रधिकांश के मूल में ११० ई० पू० के 'कैलिस्थिनीज़' की वह कविता है जिसमें यह प्रमाणित करने का प्रयश्न किया गया है कि सिकन्दर मिश्र के देवता 'जूपिटर एमा' के प्रतिनिधि के रूप में श्रवतरित हुआ था या, कम-से-कम, उसके पुरोहित 'नेक्टैनिबस' से तो सम्बद्ध वह श्रवश्य ही था!

इस प्रकार ट्राय की कथा का श्रनेक कथानकों श्रीर कथोपकथनों में तो प्रयोग हुन्ना ही है, लैटिन में भी इसकी श्रावृत्तियाँ होती रही हैं। योरप के मध्य-युग में यह बड़ी प्रिय रही है। विशेषतया फ्रांस इस पर सदैव ही मुग्ध रहा है, जहाँ 'बेनुश्रा दि सेमुश्रा' के 'रोमा दि श्रुश्रा' श्रीर उसके 'रोमा दि एलेग्ज़ें डर' ने तत्कालीन 'लाड्सं' श्रीर 'लेडीज़' का श्रावश्यकता से श्रिधक श्रनुरंजन किया है।

ट्राय की कथा श्रथवा सिकन्दर की जीवन के साहसिक घटनाश्रों पर श्राधारित कृतियों के श्रातिरिक्त १०२२ पंक्तियों की यूनानी-भाषा की 'हेसियड' की 'थिश्रागनी में हमें यूनानी-धर्म कथा संजिस परिचय मिलता है! इसमें यूनानी-देवताश्रों के उद्भव श्रीर उनके ब्यापारों की कथायें हैं,—उसमें संसार की सृष्टि से सम्बन्धित यूनानियों के विश्वास श्रीर उनके श्रपने सिद्धांत भी हैं।

बाद के यूनानी-ग्रंथों में 'शीरुड श्राफ हेराक्लीज़' श्रीर 'योश्राई' श्रथवा 'केटेलाग-श्राफ दि बियोशियन हीरोइन्स' प्रमुख हैं। इन बियोशियन वीरांगनाश्रों से ही उपदेवताश्रों श्रीर योद्धाश्रों का जनम हुश्रा माना गया है।

१६४ ई० पू० में 'सिकन्द्रिया में एपोलोनियस रोडियस' ने 'श्रारगोनाटिका' की रचना की। इसमें उसने सोने के लिये प्रसिद्ध चेत्रों की खोज में निकले श्रारगोनाटकों के नेता 'जेसन' के साहसपूर्ण कृत्यों की मूरि-भूरि प्रशंसा की श्रीर उसमें काव्य के मनहर रक्ष भरने के श्रथक प्रयस्त किये, किन्तु जनता पर इस कविता का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। कवि ने निराश होकर 'रोड्स' की राह ली। यहाँ उसने इसे दूसरी बार जिखकर पर्याप्त यश लाभ किया।

'बेट्राको मियो माँ किया' या 'मेढकों श्रीर चुहियों में युद्ध' यूनानी भाषा की हास्य-रस-प्रधान, प्रमुख बन्धी कंविता है। कहा जाता है कि इसकी भी रचना हो मर ने की थी, किन्तु खेद हैं कि इसकी कुछ पंक्तियां ही मिलती हैं, जिनसे पूरे काव्य का बहुत थोड़ा परिचय मिलता है।

#### 'इलियड'-परिचय—

देवतात्रों के राजा श्रीर समुद्र की एक देवी थीटिस में प्रेम संयोग स्थापित होने के कुछ ही समय बाद जूपिटर को किसी ने बतलाया कि थीटिस से उत्पन्न पुत्र उससे कहीं श्रधिक महान होगा। जूपिटर ने इस भविष्य वाणी से बहुत चुड़्ध होकर थीटिस का साथ छोड़ दिया किन्तु थीटिस को सान्त्वना देने के विचार से उसने यह निश्चय किया कि उसका विवाह थिसैली के सम्राट पिलियस से करा दिया जाय श्रीर उस विवाह-समारोह में सारे देवता भाग लें।

जूपिटर ने ऋपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित किया ऋौर विवाहोत्सव चलने लगा। सहसा ही वैमनस्य की देवी ने भोज के समय एक सोने का सेव सबके सामने पेश किया। इस सेव पर लिखा था—'सुन्दरतम के लिये या सर्व-सुन्दर को'। ऋब प्रश्न उठा कि यह किसे दिया जाय। यह प्रश्न उठते ही इस सेव पर देवताऋौं की रानी जूनो, बुद्धिमता की देवी मिनवीं ऋौर सौन्दर्य की देवी वीनस, तीनों ने ऋपना-ऋपना ऋषिकार बतलाया और इसे लेकर लड़ना-भगड़ना आरम्भ कर दिया!

देवता श्रों ने इस भगड़े में बीच-बचाव करने से श्रानाकानी की! फलतः भगड़ा बढ़ता ही गया। श्रन्त में ट्राय के राजा का बेटा पेरिस इस कार्य के लिये चुना गया कि वह बताये कि उन तीनों में कौन सर्व सुन्दरी होने के कारण उस सेव की सच्ची श्रिधकारिणी है!

पेरिस एक विचित्र प्राणी था। उसके जन्म के पूर्व भविष्य-वाणी हुई कि उसके कारण ही ट्रॉय का पतन होगा, श्रतएव यह निश्चय किया गया कि पैदा होते ही उसे पहाड़ पर ले-जाकर मार डाला जाय, श्रौर जन्म होने के बाद इसी श्रभिप्राय से लोग उसे पहाड़ पर ले भी गये, पर इसी समय कुछ गरड़िये उधर श्रा-निकले श्रौर उन्होंने उसके प्राण बचा लिये।

यह प्रसंग छिड़ा था कि इसी समय पेरिस को जूनों ने संसारिक शक्ति, मिनवों ने अनन्त श्वान, श्रीर वीनस ने अपूर्व सुन्दरी पत्नी भेंट करने का वचन दिया। पेरिस को वीनस की भेंट पसन्द श्राई श्रीर उसने 'सौन्दर्य का पुरस्कार' वीनस को दे दिया! श्रव प्रश्न श्राया कि वीनस अपने वचन की पूर्ति करे, श्रतएव उसने पेरिस से श्रायह किया कि वह पहले ट्राय जाकर उसकी प्रतीद्धा कर रहे श्रपने परिवार वालों से मिले श्रीर फिर यूनान जाये श्रीर जूपिटर श्रीर लीडा की पुत्री श्रीर स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी हेलेन को उड़ा लाये! उसने हेलेन के श्रपूर्व सौन्दर्य की चर्चा करते हुए पेरिस को बतलाया कि उसे देखते ही मनुष्य सिहर-उटता है, इसीलिये उसके श्रसंख्यक प्रेमी हैं, किन्तु उसके सौतेले पिता ने इन सभी प्रेमियों से बचन ले लिया है कि वे हेलेन को उससे दूर न ले जायेंगे श्रौर यदि कभी कोई उसका श्रपहरण करेगा तो उसे दुबारा पाने में वे उसकी सहायता करेंगे। .......

पेरिस ट्राय होता हुआ स्पार्टा पहुँचा। राजा कुछ समय के लिये बाहर गया हुआ था, आतएव पेरिस को हेलेन से मिलने में कुछ भी कठिनाई न हुई! थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने साथ छिपकर भाग निकलते पर राज़ी कर लिया और शीघ्र ही दोनों भाग निकले!

राजा लौटा ऋौर हेलेन को न पाकर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने तुरन्त ही उसके तमाम प्रेमियों को बुलाया, उन्हें उनके वचन की याद दिलाई ऋौर कहा कि ऋब वह समय ऋा गया है जब सब को ऋपने वचन की पूर्ति करनी चाहिये! साथ ही उसने स्वयं ऋाउलिस पर सेना इकट्टी की ऋौर उसका भाई एगेमेम्नान सेनापित बना। शीघ्र ही युद्ध ऋारम्भ हुऋा। यह युद्ध इतना लोकप्रिय हुऋा कि कितने ही ऐसे शूर भी इसमें भाग लेने को ऋातुर हो उठे जिन्होंने मैनेलाउस या उसके ससुर को कभी भी किसी प्रकार वचन न दिया था! ऐसे वीरों में थीटिस ऋौर पिलियस के सर्वप्रसिद्ध पुत्र एकीलीज़ का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है।

श्रंत में काफ़ी इधर-उधर भटकने के बाद यूनानियों ने एशियामाइनर के समुद्री किनारों पर लंगर डाला श्रीर उसे घेर लिया। यहाँ हेलेन का पित प्रायः श्रपनी श्रीर साथियों की शक्ति की परीचा लेता श्रीर तब हर बार किले के भरोखों से हेलेन उसे भाका करती।

लड़ाई श्रारम्भ हुई किन्तु दोनों ही श्रोर ऐसे-ऐसे योद्धा थे कि लड़ाई ६ वर्षों तक चलती रही श्रौर कोई भी पत्त विजयी न हो सका। इतने समय में केवल दो स्त्रियाँ यूनानियों के हाथ लगीं। उन्होंने उन्हें पकड़ कर 'एगेमेम्नान' श्रौर 'एकीलीज़' को सौंपा जैसे कि वे श्राय तक की उनकी सहायता का पुरस्कार हों।

× × ×

ऊपर की सारी घटनाश्चों का वर्णन यूनान श्रौर कई श्रन्य देशों के वीर-काव्यों में हुश्चा है, किंतु वे सब श्रप्राप्य हैं श्रौर नाम-मात्र को ही जीवित हैं। उन श्रनेक काव्यों में 'इलियड' भी एक है। इस दिव्य महाकाव्य का लेखक होमर कहा जाता है। इसका श्रारम्भ यहीं से होता है। इसमें एगेमेम्नान के कोप श्रौर नवें वर्ष के लगभग ५० दिनों की घटनाश्चों का सविस्तार वर्णन है।

#### पर्व एक-

किव महाकाव्य का श्रारम्भ बड़े मनोरंजनक ढंग से करता है। वह संगीत श्रीर काव्य की देवी की सहायता से एकीलीज़ के कोध का वर्णन करना चाहता है। इसके बाद वह बतलाता है कि कैसे सूर्य के देवता श्रपोलों का पुरोहित यूनानी ख़ेमों में श्राता है श्रीर श्रपनी पुत्री को श्राज़ाद कराना चाहता है। वह देखता है कि एगेमेम्नान उसकी पुत्री के साथ बड़ा निन्दनीय

<sup>े</sup> एक बन्द्रगाइ-

व्यवहार कर रहा है, स्रतएव उसे इतना दुःख होता है कि वह घृणा स्रोर क्रोध में भंरकर स्रपोलों से स्राग्रह करता है कि वह पृथ्वी पर प्लेग भेज दे।......

यूनानियों को सारी बात समभते ज़रा भी देर नहीं लगती। उन्हें विश्वास हो जाता है कि जब तक बन्दी बनाई-गई पुरोहित की कन्या श्रपने पिता को वापिस न मिल जायेगी तब तक श्रमेक वीर इसी प्रकार प्लेग के शिकार होकर काल के गाल में समाते रहेंगे! श्रतएव राज-सभा बुलाई जाती है। सभा 'एगेमेम्नान' से बन्दी को मुक्त कर देने का श्रमुरोध करती है, किंतु वह उत्तर देता है कि वह एकीलीज़ की सेविका के मिलने के वायदे पर ही उसको छोड़ सकता है। उधर उसका वाक्य पूरा नहीं हो पाता कि इधर इस श्रमश्रिधकारचेष्टा पर एकीलीज़ श्राग बबूला हो उठता है श्रीर श्रावेश में श्राकर श्रपनी तलवार खींच लेता है। इसी समय श्रदृश्य-रूप से मिनवी उसका हाथ पकड़ लेती है श्रीर उसे विश्वास दिलाती है कि यदि वह भगड़ा समाप्त कर देगा तो वह उसकी इच्छा पूरी करेगी। किंतु कौन सुनता है!

यद्यपि वृद्ध, यूनानी योद्धा नेस्टर शीलपूर्ण शब्दों से यह संस्मट मिटा देना चाहता है तो भी दोनों योद्धा कोधित त्रवस्था में ही एक-दूसरे से त्रालग होते हैं। इसके बाद एगेमेम्नान विन्दिनी को मुक्तकर उसके पिता के पास भेज देने की बात सोचता है, जब कि एकीलीज़ चुब्ध होकर श्रापने खेमे में जाकर पड़-रहता है।

एगोमेम्नान के आदेशानुसार वन्दिनी मुक्त कर दी जाती है और दूत उसे उसके पिता के पास पहुँचाने के लिये तैयार होते और चल देते हैं। इसी समय दूसरे दूत आते और एकीलीज़ के खेमे में आकर उसकी सेविका एगेमेम्नान के लिये ले जाते हैं। एकीलीज़ को मिनवों के वचन का ध्यान है, अतएव वह उसे रोकता नहीं, किंतु प्रतिशा करता है कि वह कभी भी यूनानियों की सहायता न करेगा चाहे उनका नाश ही क्यों न हो जाय! इसी समय वह समुद्र के किनारे जाता और अपनी माँ का आवाहन करता है। दूसरे ही च्या उसकी माँ गहरे पानी से बाहर आती है! वह उससे प्रार्थना करता है कि अनेक अपराधों पर भी उसे चाहिये कि वह अपने पुत्र को सारे कुपरिणामों और संकटों से बचाये। थीटिस जानती है कि भले ही उसका पुत्र जब तक जिये यशस्वी होकर जिये, किंतु उसका जीवन-काल अधिक नहीं है, फिर भी वह उसे वचन देती है कि वह आलिम्पस पर्वत पर जूपिटर से मिलेगी और उसके पच्न का ज़ोरदार समर्थन करेगी।

x x x

सहसा ही थीटिस की ज्यिटर से भेंट हो जाती है! वह देवता श्रों के राजा से वरदान माँगती है कि जब तक उसका पुत्र यूनानियों के साथ न हो श्रोर उनकी श्रोरसे न लड़े तब तक वे बराबर हारते रहें। इस पर वह श्रमजान-सा बनकर सिर हिलाता है श्रोर कहता है—एवमस्तु!

श्रव जूनो श्रीर कोधित श्रीर ईर्ष्यां हो उठती है, किंतु उसके पति जूपिटर को उसका यह रूप श्रव्हा नहीं लगता श्रीर वह उसे फटकारने पर मृजवूर हो जाता है। वह इतना उत्तेजित हो उठता है कि लगता है कि स्त्रोलिम्पस के स्नितिरक्त संसार का श्रस्तित्व ही मिट जायगा। संकट की इसी घड़ी में जूनो का बेटा वस्कन कुछ प्याले लेकर सामने से निकलता है स्रौर इस भौति लॅंगड़ाने का स्वांग करता है कि देवतास्रों को हँसी स्ना जाती है।

#### पर्व दो-

रात है ! सब सो रहे हैं कि जूपिटर एगेमेम्नान को स्वप्न देता है श्रीर स्वप्न में प्रस्ताव करता है कि समय श्रा गया है, श्रतएव वह उठे श्रीर ट्रॉय पर हमला बोल दे। एगेमेम्नान चौंककर उठ-बैठता है श्रीर सुबह एक सभा बुलाता है। नायक गए। यूनानियों की परीचा लेने का निश्चय करते हैं। उनका विचार है कि यूनानियों को घर जाने का श्रादेश दिया जाये श्रीर ज्योहीं वे तैयारी में व्यस्त हों उन्हें लड़ने की श्राज्ञा दे दी जाये! यह निर्णय तुरन्त ही श्रमल में लाया जाता है।

कहना न होगा कि जिस चण वीनस को सोने का सेव मिला उसी चण जूनो और मिनवा पेरिस और ट्रॉय की शत्रु बन बेठीं, श्रतएव, सहसा ही, इस प्रकार वापसी के लच्छा देखकर वे भावावेश में श्रा जाती हैं। दूसरे ही च्छण मिनवां श्रपना रूप बदलती है श्रोर यूनानियों में सबसे श्रिषक कपटी श्रोर छली इथाका-नरेश, यूलिसीज़ के पास जाकर उससे श्रनुरोध करती है कि वह राज्य-विदूषक थरसीटीज़ को रोककर श्रपने साथियों को सुक्ताये कि उनका इस प्रकार ख़ाली-हाथों घर लौटना बड़ा लज्जास्पद है! यह बात यूलिसीज़ की समक्त में श्रा जाती है। वह बड़ा प्रसन्न होता है श्रीर श्रपने साथियों को सम्बोधित कर उन्हें याद दिलाता है कि जब वे घर से चलते को तैयार हुए थे उस समय बिलवेदी के नीचे से एक सांप निकला था जिसने पास बैठी श्राठ गौरैयों श्रोर उनकी रच्चा में समद्ध उनकी मां को भी खा-डाला था। वह कहता है कि इसका श्रय यह है कि वे नो वर्षों तक व्यर्थ में ही ट्राय घेरे रहेंगे, किन्तु दसवें वर्ष विजय लाभ करेंगे, श्रतएव उन्हें इस प्रकार घर लौटना शोभा नहीं देता।

इस तरह यूलिसी इस घटना का उल्लेख करता ही है कि नेस्टर श्रौर एगेमेम्नान देशमिक से श्रोत-प्रोत बड़े श्रोजपूर्ण भाषण देते हैं! फल यह होता है कि यूनानी ट्रॉय पर श्रांतिम बार हमला करने का संकल्प करते हैं। शीघ ही कोघ श्रौर श्रावेश में श्रीन की गित से यूनानी सेना ट्रॉय की श्रोर बढ़ती है। सेना के नायकों का उल्लेख किया जाना श्रनावश्यक है इसिलये कि उनके नाम पहिले ही गिनाये जा चुके है।

इधर यूनानी सेना ट्राय की श्रोर बढ़ती है श्रौर उधर धनुष का देवता श्राहरिस हवा की गित से ट्राजनों को सचेत करने के लिये चल-पड़ता है। वह ट्राय के राजा प्रायम के पुत्र के रूप में महल में प्रविष्ट होता श्रौर ट्राजनों के कान खड़े कर देता है। यह समाचार पाते ही हेक्टर श्रपनी सेनाओं को रण के लिये तैयार होने का श्रादेश देता है। इस स्रोर के प्रमुख योद्धास्त्रों में पेरिस शौर इनीयस के नाम ऋधिक उल्लेखनीय हैं।

#### पर्व तीन-

युद्ध का समय होता है श्रौर युद्ध श्रारम्भ होता है। दोनों सेनायें एक दूसरे की श्रोर बढ़ती हैं। इस समय वीरता में भरकर ट्राजन इस तरह चिल्लाते हैं जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुये सारस। किन्तु दूसरी श्रोर यूनानी विल्कुल शांत रहते हैं श्रौर उनकी शान्ति का सब पर बड़ा श्रच्छा प्रभाव भी पड़ता है। ...

मेनेलाउस लड़ते-लड़ते श्रपनी पत्नी को विचित्र ढंग से भगा लेजाने वाले 'पेरिस' के समीप श्रा-जाता है, उसे देखते ही पहचान लेता है श्रौर पहचानते ही उस पर हमला करने के लिये भपट पड़ता है। इस पर पेरिस भयातंकित हो-उठता है श्रौर भाग कर श्रपनी ट्राजन सेना में जा छिपता है।

पेरिस के इस प्रकार पीठ दिखलाकर भाग निकलने से 'हेक्टर' बड़ा क्रोधित होता है श्रीर बड़ी श्राशिव कामना करता है कि श्रच्छा होता कि 'ट्राय' के इस प्रकार श्रपमानित होने के पहले ही उसका भाई मर गया होता। पेरिस स्वयं जानता है कि उसका इस प्रकार भाग-निकलना बड़ा निन्दनीय रहा किन्तु इस पर भी वह हेक्टर को उत्तर देता है कि दुनिया के सब श्रादमी एक से ही नहीं होते; फिर भी, वह एक बार फिर रण-स्थल में जायेगा श्रौर खोया हुश्रा सम्मान पुनः प्राप्त करेगा, परन्तु इस बात का निश्चय हो जाना श्रावश्यक है कि विजयी होने पर हेलेन श्रौर सारे माल-ख़ज़ाने विजेता को मिल जायेंगे। हेक्टर पेरिस के सारे वाक्य शान्त होकर सुनता है, उनसे इतना प्रभावित होता है कि सेनाश्रों को श्रागे बढ़ने से रोक देता है श्रौर यूनानियों को द्वंद-युद्ध के लिये ललकारता है। यूनानी चुनौती स्वीकार करते हैं, परन्तु एक शर्त लगा देते हैं कि वृद्ध प्रायम स्वयं सन्धि का संकल्प करे।

इसी बीच में श्राइरिस राजकुमारी के वेश में ट्राजनों के महल में घुस जाता है श्रौर हेलेन से तुरन्त ही छत पर चलने का श्राग्रह करता है। वह कहता है कि वहाँ से युद्ध-स्थल साफ़ दिखलाई देता है, जहाँ दोनों श्रोर की सेनायें युद्ध करने के बजाय द्वंद-युद्ध के पहिले किये जाने वाले बिलदान में व्यस्त हैं। इस समय श्राइरिस उसे यह भी बतलाता है कि इस द्वंद-युद्ध का पुरस्कार श्रौर कुछ न होकर हेलेन स्वयं है।.....

हेलोन एक पर्दे की व्यवस्था करती है श्रीर श्रपनी सेविकाश्रों को बुलाकर उनके साथ उस स्थान की श्रोर जाती है जहाँ प्रायम श्रीर उसके सभासद् नीचे मैदान पर हिष्ट गड़ाये बैठे हैं। वह वहाँ पहुँचती ही है कि सभी लोगों की हिष्ट एक च्रण के लिये उस पर गड़ जाती है। वे स्वीकार करते हैं कि हेलेन जैसी सुन्दरी को प्राप्त करने के लिये युद्ध करने में दोनों ही राष्ट्र

<sup>े</sup> वीनस श्रीर ऐंकाइसीज़ का पुत्र-

च्चम्य हैं। प्रायम चतुर पिता की भौति युक्ति से बात काट देता है श्रीर कहता है कि इस युद्ध के कारण देवता हैं श्रीर इसकी सारी ज़िम्मेदारी देवताश्रों पर ही है।

प्रायम हेलेन को बुलाकर श्रपने पास बैठालता है श्रौर कुछ वीरों को पहिचानने का संकेत करता है। हेलेन उसके श्रादेश का पालन करती है किन्तु उसका सिर लज्जा से फुक जाता है क्योंकि उसे श्रपने देवर एगेमेम्नान, कपटी यूलिसीज़ श्रौर यूनान के प्राण-रक्ष ऐजैक्स श्रादि यूनानी सेना में नज़र श्राते हैं श्रौर वह उनका नाम बतलाने पर विवश हो उठती है। वह श्रपने जोड़ श्रा भाइयों को भी खोजने के प्रयत्न करती है किन्तु खोज नहीं पाती। इतने में ही दूत श्राते हैं श्रौर सन्धि के प्रस्ताव के लिये प्रायम को नीचे ले जाते हैं। प्रायम प्रस्ताव कर शीघ ही महल में लौट श्राता है श्रौर हंद युद्ध के लिये उपयुक्त चेत्र की नाप-जोख श्रौर पहले हमला करनेवाले का बहुमत से चुनाव यूलिसीज़ श्रौर हेक्टर पर छोड़ देता है।

× × ×

भाग्य पेरिस का साथ देता है। वह बड़ी सजधज, बड़ी वीरता, श्रौर बड़े उत्साह से श्रागे बढ़ता है श्रौर शीघ ही मेनेलाउस की तलवार के दुकड़े दुकड़े कर डालता है। इस प्रकार मेनेलाउस शस्त्रहीन हो जाता है किन्तु श्रौर कोई चारा न देखकर विरोधी का शिरस्त्राण पकड़ कर उसे काफ़ी दूर तक घसीट ले जाता है। इस समय श्रपने शरणागत को संकट में देख कर बीनस स्वयं श्रा-उपस्थित होती है श्रौर उस शिरस्त्राण की गाँठ इस तरह काट देती है कि केवल गाँठ ही मेनेलाउस के हाथों में रह जाती है।

इसके बाद ही वीनस की प्रेरणा से पेरिस महल में जाता है और वहाँ एक गद्दे पर लेट कर श्राराम करने लगता है। उधर वीनस एक वृद्धा का रूप धारण कर पर्दा उठाने के बहाने महल के श्रन्दर जाती है श्रीर हेलेन को सूचित करती है कि पेरिस बाहरी कमरे में उसकी प्रतीचा कर रहा है। हेलेन वीनस के इस रूप-परिवर्तन से भुलावे में नहीं पड़ती बल्कि उसे तुरन्त ही पहचान लेती है, किन्तु फिर भी उसे बहुत फटकारती है श्रीर कहती है कि उसे पेरिस को दुवारा देखने की न श्रभी कोई इच्छा है श्रीर न कभी भविष्य में होगी। हेलेन के इस उत्तर के बाद भी वीनस उसे श्रपने प्रभाव में ले श्राती है श्रीर इस प्रकार उस विशिष्ट कमरे में दोनों की भेंट होती है। पेरिस फिर से उसका स्नेह पाने की कामना करता है श्रीर उसे समकाता है कि मेनेलाउस की विजय का कारण उसके, श्रपने शौर्य का श्रभाव न होकर मेनेलाउस को मिनवीं की सहायता है, श्रन्यथा ""!

इधर यह प्रणय-संलाप चल रहा है, उधर मेनेलाउस ऋपने प्रतिद्वंदी को यहाँ-वहाँ द्वंदता है ऋौर न खोज-पाकर ट्राजनों को दोष लगाता है कि उन्होंने ही उसे कहीं छिपा दिया ! इस पर दूसरे ही च्या एगेमेम्नान घोषित करता है कि विजय यूनानियों की रही, ऋतएव ऋब ट्राजनों को चाहिए कि वे हैंलेन को तुरन्त ही उसे सौंप दें!

#### पर्व चार-

यहाँ किन पाठकों को द्वंद-स्थल से स्रोलिम्पस पर्वत पर ले स्राता है। इस बीच यहाँ सारे देवता एकत्रित रहे हैं। वे द्वंद-युद्ध के समाप्त होते ही एक दूसरे पर ताने कसने लगते स्रोर कभी यूनानियों स्रोर कभी ट्राजनों को बुरा-भला कहने लगते हैं। शोघ ही जूपिटर मिनवों को स्रादेश देता है कि वह पृथ्वी पर जाये स्रोर कुछ ऐसा करे कि सन्धि भंग हो जाय!

मिनवीं घरती पर श्राती है, एक योद्धा का रूप धारण करती है श्रौर एक ट्राजन धनुषधारी को मेनेलाउस पर तीर चलाने को उत्तेजित करती है। ट्राजन तुरन्त ही मेनेलाउस को लक्ष्य कर तीर चलाता है श्रौर मेनेलाउस घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही एगेमेम्नान श्रावेश में श्रा जाता है श्रौर ट्राजनों से इस सन्धि-भंग का बदला लेने के लिए चंचल हो उठता है। इधर उस ट्राजन-वीर को भड़काने के बाद मिनवीं यूनानियों के दल में श्राती है श्रौर उसकी प्रेरणा से यूनानी सेना लड़ाई के मैदान की श्रोर कृच करती है।

युद्ध होता है। रक्त की नदी यह चलती है। घायल योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं और उनके गिरने की ध्वनि से उनके नीचे की घरती काँप उठती है। रथ दौड़ते हैं तो ऐसा घोर रव होता है कि बादल गरजने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है। यद्यपि पहले ऐसा मालूम होता है कि मैदान यूनानियों के ही हाथ रहेगा तथापि थोड़ी देर बाद ही ट्राजन भी नये उत्साह और नई लगन से लड़ाई में जुट जाते हैं। बात यों होती है कि सूर्य का देवता अपोलो ट्राजनों को बतलाता है कि एकीलीज़, जिससे वे सबसे अधिक डरते हैं, इस समय यूनानियों के साथ नहीं है, अतएव वे बेधड़क होकर शत्रु से लोहा ले सकते हैं।

#### पर्व पांच-

युद्ध की भयंकरता को देख-समक्त कर मिनवी युद्ध के देवता मार्स को समर-स्थल से दूर ले जाती है श्रौर उसे समकाती है कि मरणशील मनुष्यों को श्रपना कगड़ा श्रपने श्रापही बिना किसी की सहायता के तय करना चाहिए! मार्स उसकी बात मान लेता श्रौर लड़ाई से श्रपना हाथ खींच लेता है।

श्रव श्रनेक द्वंद-युद्ध होते हैं, श्रनेक जानें जाती हैं श्रौर कितनी ही श्राश्चर्यजनक घटनायें घटती हैं। इसी बीच में मिनवां कुछ ऐसी युक्ति करती है कि यूनानी-वीर डायोमिडीज़ का घाव तुरन्त ही पुर जाता है। वह फिर लड़ाई में जुट जाता है श्रौर तब तक लड़ता रहता है जब तक कि वीनस का बेटा इनीयस एक धनुषधारी को उसकी विनाशकारी गित रोकने का श्रादेश नहीं देता! किन्तु यह धनुषधारी श्रपना काम पूरा करने के पहिले ही मार डाला जाता है। इस समय सहसा ही ऐसा प्रतीत होता है कि डायोमिडीज़ स्वयं इनीयस की जान का गाहक हो जायेगा, श्रतएव वीनस इनीयस को युद्ध-स्थल से बहुत दूर खींच-ले जाती है! किन्तु, वह इनीयस की रत्ता में व्यस्त है कि डायोमिडीज़ वीनस का हाथ, घायल कर देता है। फल यह

होता है कि उसका पुत्र गोद से छूट गिरता है, परन्तु इसी च्रण श्रपोलो दौड़ कर उसके प्राण बचा लेता है।

वीनस मार्स का रथ माँगने के लिए तुरन्त ही श्रोलिम्पस के लिए प्रस्थान करती है। यहां पहुँचने पर वह श्रपनी माँ के वच्चस्थल पर सिर रख कर सिसक-सिसक कर रोती है श्रौर उससे श्रपने दुख श्रौर भय की चर्चा करती है। उसकी माँ उस पर ताने कसती है श्रौर उसे सलाह देती है कि वह केवल प्रण्य-परिण्य का श्रानन्द भोगे श्रौर लड़ाई दूसरे देवी-देवता श्रों के लिए छोड़ दे!

इधर लड़ाई के मैदान में श्रपना स्थान एक वीर को सौंपकर श्रपोलो इनीयस को ख़तरे में देखकर उसे एशियामाइनर के एक नगर परगेमस में पहुँचा देता है। वहाँ उसके घायल शरीर की मरहम-पट्टी होती है। दूसरे ही च्रण श्रपोलों लौट श्राता है श्रोर मार्स को चुनौती देता है कि वह वीनस के घाव का बदला चुकाये। बात मार्स को लग जाती है श्रोर फल स्वरूप हतना भयंकर युद्ध होता है कि उसका वर्णन करना सर्वथा श्रसम्भव है। हाँ, हम उसकी भयंकरता का श्रनुभव इससे ही कर सकते हैं कि होमरिक-युद्ध भविष्य के लिये विशेषणात्मक रुढ़ि बन जाता हैं श्रोर उसके बाद जब भी कोई भयानक युद्ध होता है लोग उसे होमरिक-युद्ध कहकर पुकारते हैं।

युद्ध में मार्स श्रीर युद्ध की देवी बेलोना हेक्टर की रहा करते हैं, श्रतएव कुछ समय तक ट्राजन कुछ विजयी होते-से लगते हैं श्रीर जूनो श्रीर मिनर्वा यूनानियों की सहायता करने के लिये जागरूक हो-उठती है। दूसरे ही ह्मण जूनो यूनानी युद्ध-घोषक स्टेंटर का वेश बना लेती श्रीर मार काट में यूनानियों का नेतृत्व करती है। शीघ ही मार्स घायल हो जाता है श्रीर श्रपने घाव की पीड़ा के कारण इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि दोनों श्रोर की सेनायें सिहर-उठती हैं। वह श्रोलिम्पस पर्वंत पर पहुंचा दिया जाता है। वहाँ वह श्रपना घाव देख कर मिनर्वा को जी भर कोसता है, क्योंकि उसके कारण ही उसे इस प्रकार की पीड़ा का शिकार होना पड़ा है। ...कुछ ह्मणों में ही जूपिटर भी वहाँ श्रा-पहुंचता है श्रीर श्रपने पुत्र को इस स्थित में पाकर उसकी बड़ी मर्स्यना करता है, किन्तु फिर उसे ह्ममा कर उसके कष्ट-निवारण की व्यवस्था करता है। शिघ ही मार्स इस योग्य हो जाता है कि वह देवताश्रों की सभा में भाग ले सके श्रीर वहाँ बैठा नज़र श्राता है। ज़रा देर बाद जूनो श्रीर मिनर्वा भी यहाँ श्रा जाती हैं।

## पर्व छः-

यहाँ स्रोलिम्पस पर ऊपरी घटनायें घटती रही हैं स्रौर वहाँ युद्ध-स्थल में मेनेलाउस स्रौर एगेमेम्नान टूटे हुये रथों, उड़ते-हुये घोड़ों श्रौर धूल के बादलों के बीच रणकौशल दिखलाते रहे हैं, जिनपर नेस्टर गर्व से फूलकर प्रसन्न होता रहा है।...

श्रन्त में युद्ध इतना भयंकर होता है कि ट्राजन हथियार डालने पर विवश हो जाते हैं, परन्तु इसी समय एक योद्धा हेक्टर श्रीर श्रभी-श्रभी समरत्तेत्र में लौटे हनीयस को श्राने वाले संकटों से आगाह कर देता है। देक्टर अपने साथियों से विचार-विनिमय करने के बाद ट्रॉय वापिस आता है और नगर की महिलाओं से अनुरोध करता है कि वे मिनवों को प्रसन्न कर उसका अनुप्रह प्राप्त करें! वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि इनीयस उनके पुरुषों की रच्चा के लिये लड़ाई के मैदान में है और उन्हें उनके लिये चिंतित होने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। स्त्रियाँ उसकी बात मान लेती हैं और देक्टर 'स्कियान-द्वार' पर युद्ध में संलग्न वीरों की माताओं, बहिनों, पुत्रियों और पितनयों से मिलता है! वे अनेकानेक बहुमूल्य उपहारों के साथ मिनवां के मन्दिर की आरे जा रही हैं।

इस प्रकार इस जूलूस को रास्ते में छोड़कर हेक्टर शीघता से अपने महल में आता है। यहाँ वह किसी प्रकार का विनोद ग्रथवा विश्राम स्वीकार न कर केवल पेरिय की खोज करता है। वह देखता है कि वह हेलेन श्रौर उसकी परिचारिकाश्रों के साथ श्रपने कवच को चमकाने में जुटा-पड़ा है। हेक्टर घृणा से हिल-उठता है श्रीर पेरिस को सूचित करता है कि युद्ध बड़ी भयंकर गति से चल रहा है श्रीर ट्राय समाप्तप्राय है क्योंकि उसके बचने का कोई सहारा नज़र नहीं श्रा रहा । वह उसे याद दिलाता है कि इस युद्ध की श्राग स्वयं पेरिस ने भड़काई है श्रोर इसकी सारी ज़िम्मेदारी उस पर ही है, किन्तु लजा की बात है कि स्रव वह शत्रु का सामना न कर घोर भीरुता श्रीर कायरता का परिचय दे रहा है। पेरिस सब कुछ शान्त होकर सुनता है श्रौर स्वीकार करता है कि सचमच ही उसने श्रपने कार्यों से श्रपनी कायरता का ही परिचय दिया है श्रीर इसलिये वह इस डॉंट-फटकार श्रीर लानत का श्रिधकारी है। किन्त वह उसे विश्वास दिलाना चाहता है कि वह शीघ ही लड़ाई में जानेवाला है, क्योंकि हेलेन ने भी उसे लजित कर उसके शौर्य श्रौर पराक्रम की श्रांखें खोल दी हैं। हेक्टर उत्तर सुनता श्रौर चुप रहता है किंतु हेलेन यह अनुभव कर बहुत दुखी होती है कि इन सारे संकटों का कारण श्रीर कोई न होकर वह स्वयं है। वह द्रवित हो उठती है श्रीर कामना करती है कि उसका सहचर कम-से-कम ऐसा प्राणी तो होता जो एक भले, समभदार श्रीर शानदार श्रादमी की तरह मान श्रीर श्रपमान का श्रनुभन्न तो कर सकता ! इसी समय हेक्टर हेलेन से पेरिस की दूसरे ही चाण रण में भेज देने का प्रस्ताव करता श्रीर उसे सूचित करता है कि वह स्वयं थोड़ी देर के लिये श्रपने महल में रुकेगा ! इसके बाद वह श्रपने निवास-स्थान की श्रोर क़दम बढ़ाता है। वह श्राज श्रपनी पत्नी श्रौर श्रपने बच्चे को विशेष रूप से हृदय-लगाना चाहता है--कौन जाने कि यह श्रालिंगन श्रौर यह चुम्बन श्रांतिम श्रालिंगन श्रौर श्रांतिम चुम्बन हो।

किन्तु हेक्टर को हर श्रोर केवल नौकर-चाकर ही मिलते हैं ! वे उसे बतलाते हैं कि स्वामिनि स्तम्भ के भरोखों से युद्ध देख रही है । वह स्तम्भ की श्रोर जाता श्रौर श्रपनी पत्नी से भेंट करता है । यहाँ उसका श्रपनी पत्नी एंड्रामैकी से सम्मिलन, उसके इस प्रकार प्राण की बाज़ी लगा कर महल में श्राने के लिये पत्नी की मधुर ताड़ना, पत्नी का पित को याद दिलाना कि एकीलीज़ के कारण उसके श्रन्य सहायक उससे बहुत दूर है, श्रतएव श्रव केवल हेक्टर पर ही उसकी रक्षा का सारा भार है, श्रौर श्रन्थ दूसरे प्रसंग 'इलियड' के बड़े ही मनोहर श्रौर

### हृदय-स्पर्शी श्रंश हैं।

श्रव 'हेक्टर' श्रपनी पत्नी से विदा माँगता है ! वह कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि 'ट्राय' ने हियार डाल दिये हैं श्रौर वह स्वयं वन्दी का घृण्य जीवन बिता रहा है, तथापि पत्नी की रच्चा करना एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तथापि रण में जू ककर वीरों की तरह जीना-मरना श्रौर सम्मान प्राप्त करना उसका सब से पहला कर्चन्य है श्रौर इसीलिये उसे तुरन्त ही लड़ने के लिये चल देना चाहिये। इतना कहने के बाद वह श्रपने बच्चे को लेने के लिये हाथ बढ़ाता है, किंतु वह उसके शिरस्त्राण श्रौर उसकी किल्गयाँ देखकर इस तरह डर जाता है कि उसके पास श्राना तो दूर रहा, उसकी श्रोर से मुँह फेर लेता है। हेक्टर बात समक्त लेता है, शिरस्त्राण उतारकर एक किनारे रख देता है श्रौर उसे हृदय से लगाकर कामना करता है कि वह बड़ा होकर ट्राय श्रौर ट्राजनों की रच्चा करे। थोड़ी देर बाद वह उसे उसकी माँ को सौंप देता श्रौर श्रपनी राह लेता है।

'यह सब उसने कहा श्रोर फिर फैलाये जब श्रपने हाथ, पास न श्राया लिपट गया शिशु माँ की छाती से श्रनजान, शिरस्त्राण से डरा, क्योंकि श्रस्त्रों का शिशु का कैसा साथ! काँप रहा था भय के मारे, सोच रहा था —ये है कौन १ कुछ रहस्य की बात नहीं थी, समफे दोनों मुस्काये, हेक्टर ने उसको उतार रक्खा तब भय का टूटा मौन! उसने बच्चे को दुलराया, उसको चूमा शत-शत बार, श्रोर जोव से श्री देवों से लगा प्रार्थना करने एक — जोव श्रीर हे सारे देवों, सुन लो मेरी एक पुकार — यह मेरा सुत मुफसा ही हो वीर, ट्रॉय की शक्ति महान-सुविख्यात नृप हो, श्रजेय हो, हो श्रनन्य वीरों में वीर-काँपे घरती काँपे श्रम्बर, यह गाये जब रण के गान! श्रीर, विजय कर लाभ सदा ही लौटे जब वह समरों से, श्रीर धन्य श्रपने को समभे उसकी माँ उसको जनकर, लोग कहें — बढ़ गया पिता से, श्रीर, बढ़ गया श्रमरों से!

'स्क्यान-द्वार' पर पहुंचते ही हेक्टर देखता है कि वीरोचित उत्साह से जगमग करता हुआ पेरिस वहाँ उसकी प्रतीचा कर रहा है।

## पर्व सात-

इस समय हेक्टर श्रीर पेरिस को एक साथ रण की श्रीर श्राते हुये देखकर ट्राजन

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ज्यिटर-

बड़े प्रसन्न होते हैं। एक च्रण बाद दोनों भाई लड़ाई के मैदान में पहुंचते श्रौर लड़ाई में जुटते ही हैं कि यूनानियों के पैर उखड़ने लगते हैं। इसी बीच में श्रपोलो श्रौर मिनर्वा विरोधी ट्राजनों के साथ होकर उनके द्वारा यह प्रस्ताव करवाने का निश्चय करते हैं कि श्रब एक-एक वीर श्रकेले-श्रकेले श्रपने प्रतिद्वंदी से लड़े। वे ट्राजनों को इस प्रकार का प्रस्ताव करने के लिये प्रोरित करते हैं श्रौर इसके बाद स्वयं, इस संघर्ष का निरीच्रण करने के लिये, गिद्धों के रूप में एक ऊँचे पेड़ पर छिप-बैठते हैं।

हेक्टर कुछ समय के लिये युद्ध स्थागत कर यूनानियों को ललकारता है कि उनमें से जिसमें भी साहस हो आगो आये और उससे व्यक्तिगत रूप से लड़े, किन्तु शर्त यह है कि विजित का शस्त्र ही विजेता का पुरस्कार हो और वीर-गित प्राप्त करने के बाद पराजित बीर की अन्त्येष्टि किया सम्मानपूर्वक की जाय। यूनानी 'हेक्टर' की चुनौती सुनते और चिंतित हो उठते हैं! वे जानते हैं कि एकीलीज़ के आतिरिक्त उनमें और कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो हेक्टर से लोहा ले सके। इस प्रकार वे संकल्प-विकल्प में पड़े हुये हैं कि नौ वीर आगो आते हैं और इनमें ऐजैक्स हेक्टर का सामना करने के लिये चुन लिया जाता है। इस भाँति ऐजैक्स को एक अपने को विशेषतया शौर्यवान प्रमाणित करने का एक अवसर मिलता है, अतएव वह आनन्द से फूला नहीं समाता और डींगें मारता हुआ, बड़े आतम-विश्वास के साथ आगो बढ़ता है। किन्तु हेक्टर पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह इंद-युद्ध आरम्भ कर देता है। कहना न होगा कि यह इंद-युद्ध किसी भी एक निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच पाता कि युद्ध-घोषक रात्रि होने की, इंद के प्रातःकाल तक स्थिगत होने की और दोनों वीरों के बराबर उतरने की घोषणा करता है।

किन्तु ऐजैक्स अपने को विजयी समसता, अपनी विजय पर गर्व करता और एक भोज में भाग लेने के पहले इसके लिये जूपिटर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। यथासमय भोज आरम्भ होता है और यूनानी भोजन में तल्लीन हो जाते हैं। इस समय सुन्दर और उपयुक्त अवसर समस्कर नेस्टर यूनानियों को सलाह देता है कि उन्हें चारों ओर मिट्टी की दीवारें उठाकर अपने ख़ेमों को सुरिच्चत कर लेना चाहिये! इसी समय, दूसरी ओर, ट्राजनों में एक बहस छिड़ जाती है और एक समस्या सामने आती है कि क्या यह बुद्धिमानी न होगी कि वे सन्धि-भंग के लिये यूनानियों से चमा माँग ले और सारे मालख़ज़ानों के साथ हेलेन उन्हें सौंप दें!....वाद-विवाद कुछ देर तक चलता है कि पेरिस क्रोध से लाल हो-उठता है और प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। इस पर प्रायम सारे ट्राजनों से प्रस्ताव करता है कि लड़ाई एक निश्चित समय के लिये स्थिगत कर दी जाय ताकि गत-वीरों की अन्त्येष्टि-क्रिया की जा सके।

प्रायम का यह प्रस्ताव सर्व-सम्मित से स्वीकृत होता है। सबेरा होने को है कि ट्राजनों के युद्ध-घोषक एगेमेम्नान के तम्बू में जाते हैं। वे सारा प्रस्ताव ज्यों का त्यों उसके सामने रख देते हैं श्रौर कहते हैं कि ट्राजन हेलेन के श्रातिरिक्त कुछ भी हरजाने के रूप में भेंट कर सकते हैं।

इस पर यूनानी एक निश्चित काल के लिये युद्ध स्थगित कर देने को तैयार हो जाते हैं, किन्तु उन्हें अपनी सफलता पर इतना अधिक विश्वास है कि सारे उपहार अस्वीकार कर देते हैं।

श्रव दोनों पच श्रपने-श्रपने मृत-वीरों के श्रांतिम-संस्कारों की व्यवस्था करते हैं श्रोर सारे देवता श्रोलिम्पस से सब कुछ देखते हैं। सहसा ही उनकी दृष्टि उन चहरिदवारियों पर पड़ती है, जो कि रातों-रात यूनानी बेड़ों की सुरचा के लिये बनाई गई हैं। दूसरे ही च्या समुद्र का देवता नेप्ट्यून जलनभरी श्राशंका से काँप उठता है कि कहीं ऐसा न हो कि उसके द्वारा ट्राय के चारों श्रोर बनाई गई दीवारें इन दीवारों से ढँक श्रौर छिप जायें। किन्तु जूपिटर उसे यह विश्वास दिलाकर शांत करता है कि लड़ाई समाप्त होते ही वह उन्हें रेत के नीचे दबा देगा।

# पर्व ग्राठ-

सबेरा होता है! ज्पिटर सारे देवता ऋगें को बुलाता है श्रीर उन्हें चेतावनी देता है कि यदि कोई भी देवता किसी भी पत्त की सहायता करेगा तो उसे सदा के लिये 'टारटरस' में वन्दी का जीवन विताना पड़ेगा। इसके बाद युद्ध देखने के विचार से वह इडा पर्वत पर जाता है। यहाँ दोपहर के समय वह अपने सुनहले तरा ज़ू निकालता है श्रीर उसके विरोधी पलड़ों पर यूनान श्रीर ट्राय के भाग्यों को रखता है। एक ज्ञाण बाद ही बादल कड़क उठते हैं श्रीर भविष्यवाणी होती है कि इस दिन ट्राजनों की विजय रहेगी।

इसके बाद जब-जब डायोमिडीज़ ट्राजनों के नेता हेक्टर पर हमला करता है, ज्पिटर का बज्र उसकी रत्ता करता है। इस प्रकार इस दैवी सहायता की जानकारी होते ही यूनानी स्त्रपना सारा साइस खो बैठते हैं श्रीर उनके दिल डर से बैठने लगते हैं, किन्तु ट्राजनों के हौसले श्रावश्यकता से श्रिधिक बढ़ जाते हैं। फलतः वे यूनानियों का पीछा कर उन्हें उनकी चहारदिवारियों तक खदेड़ श्राते हैं श्रीर ज्योंही वे उनके पीछे छिपने लगते हैं, हेक्टर उन्हें उनसे बाहर निकलकर लड़ने के लिये ललकारता है।

× × ×

यूनानियों को इस प्रकार संकट में देखकर जूनो एगेमेम्नान के पास जाती है श्रीर उससे कहती है कि वह यूलिसीज़ के तम्बू में जाये श्रीर बहुत ऊँची श्रावाज़ में घोषित करे कि उनके सारे जहाज़ जलकर श्रव राखहुये श्रीर तब राख हुये ! वह चाहती है कि यह सारी बात इस तरह कही जाये कि एकीलीज़ उसे श्रवसुनी न कर सके !

किन्तु एगेमेम्नान श्रपने मित्रों श्रौर साथियों के विनाश की कल्पना से बहुत परीशान

<sup>े</sup>नकं की तलविद्यीन खाडी।

<sup>े</sup>पशियामाइनर में क्रीट के मध्यस्थित पहाड़ —कहा जाता है कि जूपिटर इसी पहाड़ की एक गुक्रा में पाल-पोसकर, भड़ा किया गया था !

हो उठता है और इस प्रकार देवताओं से कृपा श्रीर सहायता की प्रार्थना करता है कि इसी ज्या एक गरुड़ ऊपर उड़ता नज़र श्राता है! वह यूनानियों की बिल-वेदी पर एक मेमना डाल देता है। इस भांति इस शकुन से यूनानियों में नये साहस श्रीर नवीन वीरता का संचार होता है। शीघ ही धनुषधारी ट्यूसर श्रपने तीर के श्रचूक निशानों से ट्राजनों की सेना में खलबली मचा देता है! इस नई स्थिति से हेक्टर चिन्तित हो-उठता है श्रीर कोई चारा न देखकर उसे एक चट्टान फेंककर मारता है। वह उसके नीचे दब जाता है श्रीर फिर किसी तरह जान बचाकर शीघता से यूनानी ख़ेमों में भाग जाता है।

जूनो श्रीर मिनवी श्रपने शरणागतों की सहायता करने के लिये श्रधीर हो उठती है श्रीर उन्हें जूपिटर की इस श्राज्ञा का ध्यान नहीं देता कि उन्हें किसी भी पन्न की सहायता नहीं करनी है। श्रतएव वे उनके त्राण के लिये जाने को तैयार होती ही हैं कि जूपिटर उन्हें रोक देता है श्रीर विश्वास दिलाता है कि जब तक एकीलीज़ का मित्र पेट्रॉक्स वीर गति को प्राप्त नहीं होता श्रीर जब तक उसकी मौत का बदला लेने के लिये एकीलीज़ उत्तेजित होकर श्रागे नहीं श्राता तबतक यूनानी बराबर हारते रहेंगे।

श्राख़िर सूरज हून जाता है, दिन समाप्त हो जाता है श्रीर दिन के साथ उस दिन का युद्ध भी ! श्रव यूनानी श्रपने ख़ेमों में विश्राम करते हैं, किन्तु, ट्राजन, इस डर से कि कहीं यूनानी रातोरात भाग न निकलें, खाई के समीप के खुले मैदान में ही सारे दिन की यकान मिटाते हैं।

### पर्व नौ-

चाँदनी रात है! चाँदी की चादर सारे ख़िमों पर समान-रूप से फैली हुई है कि वे सब तम्बुत्रों के बीच से गुज़रते हैं त्रोर उनकी निगाह एकीलीज़ पर पड़ती है। वह ऋपने मित्र पेट्रॉक्स

से संगीत सुनने में तन्मय है। कुछ चए बाद सन्देशवाहक और दूसरे वीर उसके तम्बू में प्रवेश करते हैं। यूलिसीज़ स्वयं एगेमेम्नान का सन्देश एकीलीज़ को देता और फिर सारे देशवासियों की ग्रोर से उससे सहयोग की माँग करता है। यही नहीं, वह उससे गम्भीर पिरिश्यित पर विचार करने का व्यक्तिगत अनुरोध भी करता है। किन्तु एकीलीज़ उदासीन भाव से उत्तर देता है कि उसका क्या, वह तो किसी चए वहाँ से जा सकता है ग्रीर जाने वाला भी है, ग्रतएव यूनानियों को अपनी रच्चा स्वयं करनी चाहिए! सच तो यह है कि वह एगेमेम्नान से इतना चिढ़ा हुआ है कि वह उसे चम्य भी नहीं मानता और चमा करने के इन्कार कर देता है! यद्यपि उसका वृद्ध गुरू भी उससे आग्रह करता है कि उसे वीरता से कोध और घृणा पर विजयी होकर अपने मन को जीतना चाहिये, तो भी वह ज्यों का त्यों वना रहता है। उस पर इस तरह की और भी कितनी ही बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई परिवर्त्तन नहीं होता, अतएव, यूलिसीज़ और ऐजैक्स आदि निराश होकर लौट पड़ते हैं!……

एकीलीज़ के तम्बू में शान्ति है। निद्रा श्रपने प्रभुत्व की परीचा ले रही है, किन्तु एगेमेम्नान के ख़ेमे में श्रव भी दीप जल रहा है! लोग चिंतित श्रीर व्यय हैं। श्रंत में डायोमिडीज़ इस स्थिति से ऊब-उठता है श्रीर इस समय भी यह प्रमाणित कर-देने का संकल्प करता है कि यूनानी वीर हैं श्रीर उन्हें एकीलीज़ की सहायता की कुछ भी श्रावश्यकता नहीं है। ....

# पर्व दस-

श्रिषकाँश यूनानी दिन के परिश्रम से थक कर सो रहे हैं। इस समय एगेमेम्नान उठता है, मेनेलाउस से विचार-विनिमय करने के बाद नेस्टर, यूलिसीज़ श्रौर डायोमिडीज़ को जगाता है श्रौर उनमें कहता है कि वे चल कर श्रपनी नियुक्ति का स्थान देख लें तािक लड़ाई के समय स्थिति समभी-समभाई रहे। वे तुरन्त ही चल पड़ते हैं। राह में नेस्टर प्रस्ताव करता है कि उनमें से किसी को जासूस बनकर ट्राजनों में जाना श्रौर उनकी सारी योजनाश्रों का पता लगा लाना चाहिये। यूलिसीज़ श्रौर डायोमिडीज़ उत्सुक-हृदय से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं श्रौर ट्राजनों के पड़ाव की श्रोर बढ़ते हैं! किन्तु उसी च्रण उनकी निगाह डोलॉन नामक एक ऐसे जासूस पर पड़ती है जो उनके, श्रपने मेद लेने के लिये उनकी श्रोर श्रा रहा है। श्रतः वे इस प्रकार छिपकर लाशों के बीच से गुजरते हैं कि जासूस उन्हें देख नहीं पाता श्रौर उनकी पकड़ में श्रा जाता है। वे उसे डरा-धमका कर श्रपने काम की सारी बातें जान लेते हैं।

इस प्रकार उन्हें रेसस के घोड़ों की दिशास्त्रों का भी पता चल जाता है। वे इस स्त्रमूल्य निधि को पाने के लिये ट्राजनों के तम्बू में घुस पड़ते हैं स्त्रीर सोते हुये योद्धास्त्रों को

निदी के देवता के बर्ज़ीले रङ्ग के घोड़े— कहा जाता है कि यह भविष्यवाणी हुई थी कि यदि ये एक बार एग्जेंथस नदी का पानी पी लेंगे भ्रीर एक बार ट्राय के मैदान की घास चर लेंगे तो ट्राय का पतन भ्रसम्भव हो, ज़ायगा !

तलवार के घाट उतार देते हैं। शीघ ही वे इन घोड़ों पर ऋधिकार कर लेते हैं ऋौर इनके साथ सुरिच्चित रूप से आग भी निकलते हैं। वे जानते हैं कि मिनर्वा की कृपा और सहायता के कारण ही यह सब कुछ सम्भव हो सका है, ऋतएव वे उसके प्रति ऋादर प्रकट करते ऋौर उसका ऋाभार स्वीकार करते हैं!

वे श्रपने ख़ेमों में पहुँचते हैं। यहाँ नेस्टर उनकी प्रतीक्षा करता रहा है। वह देखता है कि उसके साथी संकट श्रौर उदासी से छुटकारा ही नहीं पा गये हैं, प्रत्युत उन्होंने 'रेसस' के घोड़ों जैसी निधि भी प्राप्त कर ली है, श्रतः वह प्रसनता से फूला नहीं समाता श्रौर उनसे विश्राम करने का श्राग्रह करता है। नेस्टर जानता है कि उन्होंने जी-तोड़ परिश्रम किया है श्रौर उन्हें श्राराम करना चाहिये। वह नहीं चाहता कि वे इस श्रम के कारण दूसरे दिन लड़ न सकें श्रौर उनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाये!

# पर्व ग्यारह

सबेरा होता है श्रौर ज्पिटर वैमनस्य की देवी को यूनानियों को जगा-देने का श्रादेश देता है। देवी श्रादेश का पालन करती है। फलस्वरूप यूनानी उट-वैठते हैं श्रौर जैसे ही तैयार होकर लड़ाई के मैदान में श्राते हैं श्राकाश में एक वज्र लहराने लगता है। उन्हें इसका श्र्य समभते ज़ारा भी देर नहीं लगती कि ज्पिटर की श्राज्ञा है श्रौर उन्हें तुरन्त ही युद्ध श्रारम्भ कर देना चाहिये! .....

युद्ध त्रारम्भ होता है त्रौर हेक्टर की वीरता श्रौर उसके शौर्य एवं उत्साह से प्रेरणा लेकर ट्रॉजन भूखे भेड़ियों की तरह अपने शत्रुश्रों पर टूट पड़ते हैं। किन्तु इस सारे उत्साह श्रौर सारी हिम्मत के रहते हुए भी यूनानी उन्हें 'स्कियान-द्वार' तक खदेड़ देते हैं। श्रव ट्राजन हतोत्साहित होने लगते हैं! उन्हें इस स्थिति में देख कर जूपिटर हेक्टर को सचेत करता है कि यदि एक बार एगेमेम्नान घायल हो गया तो लड़ाई का रुख़ पलट जायेगा श्रौर यूना-नियों की हार श्रारम्भ हो जायेगी, ग्रतएव उसे किसी प्रकार एगेमेम्नान पर चोट करनी चाहिये। हेक्टर श्राश्वस्त होता है। थोड़ी ही देर में एक भाला एगेमेम्नान को लगता है श्रौर वह श्राहत होकर श्रपने तम्बू की श्रोर चल देता है हेक्टर इस घटना से लाभ उठाता है। वह श्रपने वीरों में नये सिर से जोश भरता है श्रौर वे इतने उग्र हो उठते हैं कि बदले में यूनानियों को बहुत दूर तक खदेड़ देते है। इसी कम में डायोमिडीज़ श्रौर यूलिसीज़ भी घायल हो जाते हैं। नेस्टर उन्हें श्रपने ख़ेमें में ले ग्राता है।

इस समय एकीलीज़ एक दूर के जहाज़ के अगले हिस्से पर उदास बैठा है कि उसकी हिश्नेस्टर पर पड़ती है। वह उत्सुक हो उठता है और पेट्रॉक्सस से घायल वीरों के नाम मालूम कर- आने का आग्रह करता है! पेट्रॉक्सस तुरन्त ही उठ-खड़ा होता है! वह यूनानियों के बीच पहुँचता ही कि वे उससे मृत साथियों की बहुत लम्बी-चौड़ी संख्या की चर्चा करते हैं और देश और देश और देशवासियों के नाम पर यूनानियों की सहायता के करने के लिये एकी ज़ीज़ को विवश करने का अनुरोध

भी! उनका कहना है कि यदि फिर भी एकीलीज़ स्वयं युद्ध न कर सके तो श्रपनी सेनायें तो श्रपने मित्र के नेतृत्व में भेज ही दे!

# पर्व बारह-

यद्यपि ट्राजन यूनानियों के तम्बुश्रों में घुसने के भयंकर प्रयत्न करते हैं तो भी उनके प्रयत्न विफल होते दिखलाई देते हैं। यह स्थिति तब तक चलती रहती है जब तक हेक्टर रथ से उत्तर कर स्वयं उस दीवाल पर हमला नहीं करता, जिसे लड़ाई के बाद ही देवता उहा सकेंगे !...! श्रान्त में फाटक टूट जाते हैं श्रीर सारे ट्राजन इस कार्य के लिये हेक्टर को धन्यवाद देते हैं। शीघ ही वे यूनानियों के तन्बुश्रों में घुस पड़ते हैं। यहाँ श्रापस में कितने ही द्वद-युद्ध होते हैं श्रीर दोनों ही पत्तों के कितने ही वीरों का ख़न बहता है।

## पर्व तेरह-

उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ने की कहावत के ऋनुसार यूनानियों के तम्बुऋों में प्रविष्ट हो जाने के बाद ट्राजन उनके जहाज़ों को जलाकर राख कर देने की बात सोचते हैं ऋौर इसी विचार से समुद्र-तट की ऋोर भापटते हैं। उनकी धारण है कि यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उनके शशुश्लों का प्राण बचाकर भाग निकलना ऋसम्भव हो जायगा!

उधर समुद्र के देवता, नेप्यून के कान खड़े हो जाते हैं। यह यूनानियों के विनाश की कल्पना साकार देख कर एक पुरोहित के रूप में उनके बीच में आप पहुँचता और उन्हें स्वस्थ-चित्त होकर एक क़तार में खड़े होने का आदेश देता है। इसके बाद वह अपने राजदंड से दोनों यूनानी सरदारों को छूता है। फल यह होता है कि उनमें अपार शक्ति और साहस का संचार हो-उठता है और वे शौर प्रदर्शन के लिये चंचल हो उठते हैं।

'जिससे पृथ्वी काँप-काँप उतती है जब लेता है घर, उसने श्रपने राजदंड से छुश्रा उभय सरदारों को, श्रौर शक्ति साहस उसने उन दोनों में भरा श्रपार— उनके बाहु श्रौर पग जैसे नाच उठे सिक्तय होकर! तब नेप्टयून शीघता से उड़ चला तीव्र गति से श्रपनी, जैसे किसी शिला के ऊपर से नीचे मैदानों पर कोई बाज़ भपट कर श्राये देखे जो श्रपना श्राहार! श्रचरज में खोये-खोये से खड़े रहे योद्धा-सरदार!!

श्रतएव श्रव ट्राजनों की ही विजय नहीं होती रहती बल्कि उनकी गति शिथिल पड़ जाती है। हेक्टर हार जाता है श्रीर शत्रु उसे खदेड़ देते हैं।

एक बार फिर ऋपने स्वजनों ऋौर ऋपने साथियों को संकट में देखकर पेरिस

उन्मत्त हो-उठता है श्रौर शत्रुश्रों को खरी-खोटी सुनाने लगता है।
पाठकों को याद होगा कि इस सारे रक्तपात की जड़ स्वयं पेरिस ही है।

### पर्व चौदह-

फिर कुछ ट्राजन यूनानी ख़ेमों में घुस जाते हैं और उनमें एक अजब उदासी छा जाती है कि नेस्टर उस स्थान की श्रोर क़दम बढ़ाता है जहाँ घायल एगेमेम्नान यूलिसीज़ा श्रोर डायोमिडीज़ बैठे हुये हैं श्रोर उत्सुक श्रोर व्यय-हृदय से लड़ाई का निरीच्या कर रहे हैं। वह इस समय फिर श्रपनी बात दोहराता है कि वे शीघ ही एक दूसरे से सदा के लिए बिछुड़ने वाले हैं। किन्तु यूलिसीज श्रोर डायोमिडीज़ इस विचार को उपेचा श्रोर तिरस्कार की हिंद से देखते हैं श्रोर अपने घावों की ज़रा भी चिन्ता न कर शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं!

इस प्रकार यूनानियों के दुवारा साहस संचित करने से देवता श्रों की रानी जूनो बड़ी प्रसन्न होती हैं, परन्तु दूसरे ही च्रण श्राशंकित हो उठती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जूपिटर फिर ट्राजनों की श्रोर से लड़ाई में हस्तचेप करे! वह इस समस्या पर विचार करती है श्रोर एक च्रण बाद निद्रा के देवता एवं श्रपने छल छद्मपूर्ण हावों-भावों की सहायता से जूपिटर को बेहोश करने के लिए चल पड़ती है। इधर वह जूपिटर को बेहोश करना चाहती है कि उसे किसी बात का ध्यान ही न रहे श्रोर उधर निद्रा के देवता के द्वारा यूनानियों से कहला देती है कि उन्हें देवता श्रो के राजा की इस ग़फ़लत श्रोर बेहोशी से लाभ उठाना चाहिये!

जूनो श्रपने प्रयत्न में सफल होती है श्रौर उसकी कृपा से यूनानी तब तक निश्चित होकर भयंकर युद्ध करते हैं जब तक कि ऐजेक्स एक शिला फेंककर नहीं मारता श्रौर हेक्टर उसके नीचे दब नहीं जाता! किन्तु, इसके पहले कि ऐजेक्स श्रौर उसके साथी इस शिकार को श्रपने जाल में फांसे, हेक्टर के साथी उसकी प्राण-रत्ता के लिये पहुँच जाते श्रौर उसे बचा लेते हैं! वे उसे तुरन्त ही एक नदी के किनारे ले जाते हैं श्रौर उसके शीतल जल की सहायता से उसे होश में ले श्राते हैं।

## पर्व पन्द्रह-

इस प्रकार थोड़े समय के लिए इस नेता के सहयोग ख्रौर उसकी सहायता से वंचित होते ही ट्राजन फिर उस स्थान पर लौट ख्राने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ उन्होंने एक बार ख्रपने रथ छोड़े हैं। इस समय वे बड़े परीशान हैं ख्रौर सोच नहीं पाते कि क्या करें। ख्रांत में वे निराश हो जाते हैं ख्रौर लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग-निकलने का इरादा करते हैं। किन्तु इतने ही में जूपिटर होश में ख्रा जाता है ख्रौर होश में ख्राते ही एक पल में सारे षडयन्त्र की कल्पना कर लेता है। वह जूनों को जी भर फटकारता है, किन्तु वह सारा दोश 'नेप्य्यून के सिर मढ़ देती ख्रौर उसे ही सारे जाल के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है। जूपिटर ख्रौर कोई चारा न देखकर नेप्टयून को श्रपने राज्य में जाने का श्रादेश देता है श्रीर इसके बाद श्रपोलो को निर्देश करता है कि वह शीव्रता से जाकर हेक्टर की परिचर्या कर उसे नीरोग करे।

इस समय देवता श्रों का राजा श्रपनी भविष्यवाणी एक बार फिर दोहराता है कि जब तक एकी लीज़ का कवच पहिन कर पेट्रॉक्स युद्ध में भाग न लेगा, तब तक यूनानी बराबर हारते रहेंगे। इसके बाद वह श्रीर श्रागे की घटना श्रों का भी उल्लेख करता है कि जब हेक्टर के पुत्र का बध करने के कारण पेट्रॉक्स हेक्टर की तलवार से मारा जायेगा तब पेट्राक्लस की मृत्यु का बदला लेने के लिए एकी लीज़ श्राधीर होकर भयानक युद्ध करेगा श्रीर हेक्टर को मार डालेगा। इस प्रकार यह ट्राय का युद्ध समाप्त होगा।

+ × +

ट्राजन एक बार फिर यूनानियों को खदेड़ देते हैं। यूनानी बुरी तरह हिम्मत हार जाते हैं श्रोर हताश होकर लड़ाई त्याग देने का निश्चय करते ही हैं कि श्रपने बज़-नाद में जूपिटर उनका होंसला बढ़ाता है। इसी समय ट्राजन दुवारा यूनानियों के पड़ाव में घुस पड़ते हैं श्रोर इस स्थिति से उत्तेजित होकर पेट्रॉक्स एकीलीज़ के तम्बू से बाहर भपट-पड़ता है। वह देखता है किं यद्यपि यूनानी धनुपधारी योद्धा ट्यूसर शत्रुश्लों पर एक से एक घातक तीर चलाकर श्रपनी कला-चातुरी का परिचय दे रहा है श्रोर यद्यपि ऐजैक्स उस शेर की भांति लड़ रहा है जिसे लोगों ने बुरी तरह घेर कर लड़ने पर विवश कर दिया है, तो भी हेक्टर श्रोर दूसरे ट्राजन भयानक ढड़न से श्रागे बढ़ते श्रा रहे हैं। वह यह भी लक्ष्य करता है कि ट्राजनों के हाथों में मसालें हैं, श्रोर वे उनकी सहायता से यूनानी जहाज़ों को भस्म कर देने पर कमर कसे हुए हैं।

# पर्व सोलह—

पेट्रॉक्सस इस परिस्थित से बहुत बुरी तरह भयातंकित हो-उठता है । यह दौड़कर एकीलीज़ के पास जाता है श्रीर उससे लड़ाई में भाग लेने की प्रार्थना करता है । किन्तु जय वह उसकी बात मानने से इन्कार कर देता है तो वह उसका रथ उसका कवच श्रीर उसके योद्धा उससे माँगता है। एकीलोज़ श्रपने मित्र की दूसरी बात नहीं टालता श्रीर ये सारी चीज़ें उसे दे देता है, परन्तु, युद्ध के लिए बिद्रा करते समय उसे श्रादेश देता है कि न तो वह हेक्टर का वध करे श्रीर न स्वयं ट्राय के पतन का कारण बने, क्योंकि यह दोहरा गौरव वह स्वयं प्राप्त करना चाहता है।

पेट्रॉक्सस रवाना होता है, किंतु जब तक वह अपनी देशवासियों की सहायता के लिए पहुँचे-पहुँचे तब तक अपले जहाज़ जलकर राख हो चुकते हैं। सहसा ही ट्राजनों की निगाह उस पर और उसके साथ आई हुई सेनाओं पर पड़ती है। वे उसे एकीलीज़ समभते हैं, अतएव उनमें आतंक छा जाता है और वे पीछे हटने लगते हैं। अब यूनानी सेना को मौक़ा मिलता है और वह नई शिक्त और नए उत्साह से ट्राजनों को ट्राय के प्रवेश-द्वार तक खदेड़ आती है। पेट्रॉक्स इस समय इतने आदेश में है कि वह एकीलीज़ का आदेश मूल जाता है और हेक्टर

पर हमला करना ही चाहता है कि उसका पुत्र सरपेडन उसे द्वंद युद्ध के लिए ललकारता है।

ज्यिर जानता है कि यह लड़ाई हेक्टर के पुत्र के लिए घातक सिद्ध होगी, ग्रतः वह कुछ ऐसा करता है कि ग्रासमान से पृथ्वी पर ख़ूनी ग्रोस पड़ने लगनी है। इसके बाद वह उसका शव लाने के लिए निद्रा ग्रोर मृत्यु को पृथ्वी पर मेजता है ग्रोर उन्हें ग्रादेश देता है कि चूँ कि वह पिता की भाँति ही उस वीर को ग्रांतिम बार चूमना चाहता है, ग्रातएव वे उसका शव पहले ग्रोलम्पस पर लायें ग्रोर तब ले जाकर लीसिया में दफनायें। ""युद्ध चलता रहता है ग्रोर जैसे ही सरपेडन का वध होता है, उसकी जाश के ग्रधिकार को लेकर एक नया मगड़ा खड़ा हो जाता है। फल यह होता है कि उसका कवच यूनानियों को मिलता है ग्रोर उसका शव ग्रापोलों को। ग्रापोलों उसे ले जाता, युद्ध के पंक को घोकर उसे विशुद्ध करता ग्रोर 'मिद्रा' ग्रोर 'मृत्यु' को सौंप देता है।

इसी बीच में पेट्रॉक्स नये सिरे से ट्राजनों का पीछा करता श्रौर ट्राय की प्राचीरों को वहा देना चाहता है, किन्तु एपोलो उसे सचेत करता है कि ट्राय न उसके हाथ का शिकार होगा श्रौर न उसके मित्र के हाथ का । इसके बाद ही हेक्टर श्रौर पेट्रॉक्स में इंद युद्ध होता है । इस इंद के बीच में श्रपंलो श्रकस्मात् पेट्रॉक्स का शिरस्त्राण खीच लेता श्रौर इस प्रकार विरोधी के घातक प्रहारों के लिए उसका सिर नंगा कर देता है । पेट्रॉक्स बुरी तरह घायल हो जाता है श्रौर जान लेता है कि श्रव उसका बचना श्रसम्भव है, श्रतएव वह घोषित करता है कि यदि देवता उसके साथ छुल न करते तो वह निश्चित रूप से विजयी होता, किन्तु इसपर भी कुछ नहीं विगड़ा है, क्योंकि उसके इस प्रकार प्राण त्यागने की बात सुनते ही एकीलीज़ उसकी मौत का बदला श्रवश्य लेगा । किन्तु हेक्टर उसके इन वाक्यों से पूरी तरह श्रप्रभावित श्रौर श्रछूता रहकर ऐसे श्रसंदिग्ध वीर-शत्रु पर विजय प्राप्त करने के कारण श्रानन्द से फूं नहीं समाता । वह कामना करता है कि एकीलीज़ का रथ श्रौर उसके घोड़े उसे मिल जायें श्रौर इसके लिये बहुत हाथ-पैर भी मारता है, किन्तु वे उसके हाथ नहीं श्राते क्योंकि श्राटोमेडॉन नामक सारथी उन्हें लेकर भाग-निकलता है ।

## पर्व सत्तरह-

मेनेलाउस देखता है कि पेट्रॉक्स परास्त होकर गिर पड़ा है, श्रतएव शत्रु से उसके शरीर श्रीर उसके कवच को प्राप्त करने के लिये वह श्रागे श्राता है। इसपर हेक्टर एकीलीज़ के रथ को हस्तगत करने के व्यर्थ प्रयास त्याग देता है श्रीर उसके शव पर श्रपना दावा जताने के लिये लीट पड़ता है। तुरन्त ही मेनेलाउस श्रीर ऐजैक्स उस पर हमला करते हैं श्रीर इस प्रकार पेट्रॉक्कस के शव को लेकर भी एक भयंकर युद्ध होता है।

सहसा ही एक बड़े ही हृदय द्रावक हश्य के कारण वातावरण उदास हो-उठता है। सब की निगाह एक साथ ही एकीलीज़ के घोड़ों पर पड़ती है श्रौर सब बड़े दुखी हो उठते है।

अयूनान का एक स्थान जहाँ सरपेषन दफ्रनाया जाता है ।

वे देखते हैं कि वे घोड़े बुरी तरह रो रहे हैं —शायद उन्हें पेट्रॉक्कस का उन सबकी चिन्ता करना स्त्रीर स्नेह से थपथपाना बार-बार याद स्त्रा रहा है।

### पर्वे ऋठारह-

उधर एकीलीज़ के तम्बू में पेट्रॉक्स की मृत्यु का समाचार पहुँचते ही सारी वन्दी-स्त्रियाँ फूट-फूटकर विलाप करने लगती हैं! स्वयं वीर एकीलीज़ इस ऋाघात को न सह-पाने के कारण इस बुरी तरह कराहने लगता है कि उसका हृदय-द्रावक क्रन्दन उसकी माँ थीटिस के कानों में पड़ता है ऋौर वह घवड़ा उठती है। वह समुद्र की गहराई से उभरती है, शीघता से उसके पास ऋाती है ऋौर समीप बैठकर दुःख प्रकट करती है कि उसके प्रिय पुत्र का छोटा-सा जीवन भी इस प्रकार की कष्टदायी घटनाऋगें से ऋोत-प्रोत रहा है।

एकीलीज़ अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता है, किन्तु थीटिस चाहती है कि वह जूनों के पुत्र बल्कन का कवच पाने पर ही युद्ध करे किन्तु यह कार्य इतनी जल्दी होना असम्भव है, श्रतएव वह उससे हठ करती है कि वह अपने मित्र की मृत्यु का बदला चुकाने का विचार प्रातःकाल तक के लिये स्थगित कर दे। अंत में वह उससे वचन ले लेती है श्रीर तब बल्कन से मिलकर अपने पुत्र की सहायता की भीख मांगने के लिये शीघता से चल पड़ती है।

युद्ध-चेत्र में धुर्श्रांधार युद्ध चल रहा है। यूनानी पेट्रॉक्स का मृत-शरीर ले जाना चाहते हैं श्रीर इस कार्य के लिये श्रपना सारा ज़ोर भी लगा देते हैं, किन्तु फिर भी ट्राजनों का सामना करने में श्रपने को श्रसमर्थ पाते हैं। श्रकस्मात् जूनो सन्देश भेजती है कि इस समय एकी-लीज़ को हस्तचेप करना ही चाहिये। एकीलीज़ तैयार हो जाता है, किन्तु कवच के श्रभाव श्रीर श्रपनी मां को वचन दे-चुकने के कारण खाई तक ही श्राने का साहस करता है। फिर भी वह इतने ज़ोर से युद्ध के नारे लगाता है कि ट्राजन डरकर भाग-खड़े होते हैं। इस प्रकार युद्ध करवट बदलता है श्रीर यूनानी पेट्रॉक्स के शरीर को श्रपने पड़ाव में ले श्राते हैं।

संध्या का समय है। सूर्यास्त हो रहा है। इस दिन का युद्ध समाप्त होता है।

श्रव ट्राजन रथों से घोड़ों को खोलते श्रीर उनके साज़ उन पर से उतारते हैं। इसके बाद वे इस समस्या पर विचार करने के लिये एकत्र होते हैं कि क्या यह बुद्धिमानी न होगी कि वे प्राचीरों के पीछे छिप रहें श्रीर इस प्रकार छिपकर हमला करें क्यों कि दूसरे दिन श्रपने मित्र की मौत के प्रतिशोध के लिये एकीलीज़ का रण-चेत्र में श्राना श्रीर युद्ध करना श्रुव-निश्चत है। किन्तु हेक्टर उम्र होकर हठ करता है कि वे जहां हैं वहीं रहें, श्रीर जितना प्राप्त हो सका है उससे लाभ उठायें। श्रतः वे मैदान में ही डेरा डालते हैं।

इसी समय जूपिटर भविष्यवाणी करता है कि जूनो की श्रिभिलाषा पूर्ण होगी श्रौर दूसरे दिन उसका कृपा-पात्र एकीलीज़ श्रवश्य ही महान विजय श्रौर यश लाभ करेगा।

इसी रात में समुद्र की देवी थीटिस वल्कन की भट्टी पर जाती है स्त्रीर शरणागत की लाज

रखने की दोहाई देकर दैवी लोहार से प्रार्थना करती है कि वह उसके पुत्र के लिये एक कवच बना दे। श्रतः यही नहीं कि वल्कन उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है विल्क तुरन्त ही श्रपने कार्यालय में जाता है श्रीर श्रपने सहकारी साइक्नोपीज़ की सहायता से ऐसा जी-तोड़ परिश्रम करता है कि सुबह तक एक जोड़ बहुत सुन्दर कवच बनकर तैयार हो जाता है।

## पर्व उन्नीस-

भोर की देवी श्रारोरा समुद्र के श्रन्तस्तल से उभरकर श्रोस की बूँदों का रूप निखार भी नहीं पाती कि थीटिस श्राश्चर्यजनक कवच के साथ श्रपने पुत्र के ख़िमें में प्रवेश करती है। बह उसे उसी प्रकार श्रपने मित्र के शव पर रोता हुश्रा देखती है श्रतएव उसे समभाने का यक करती है श्रीर चाहती है कि वह उठे, उठकर मुँह धोये श्रीर युद्ध के लिये तैयार होकर युद्ध करे! एकीलीज़ सिर ऊपर उठाता है। कहना न होगा कि थीटिस द्वारा लाये गये कवच पर निगाह पड़ते ही उसका शौर्य इस प्रकार जाग्रत हो-उठता है कि वह वहीं श्रपनी प्रतिशा फिर दुहराता है।

यह बात एगेमेम्नान तक पहुँचती है श्रीर वह यूनानियों को मिलनेवाली श्रमूल्य सहायता की बात सोचकर श्रानन्द से नाच उठता है। वह जाता हैं श्रीर बीते श्रपराधों के लिये एकीलीज़ से च्ना मांगता है। वह उसे कितने ही बहुमूल्य उपहार भेंट करना चाहता है श्रीर उसके सम्मान में एक भोज देना भी, किन्तु एकीलीज़ इनकार कर देता है श्रीर कहता है कि श्रपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना यानी श्रपने मित्र पेट्रॉक्स की मौत का बदला लेना उसका सबसे पहला कर्तव्य है।

लड़ाई में उतरने से पूर्व एकीलीज़ उन दैवी घोड़ों से वश भर सहायता की भीख मांगता है, किन्तु एग्जेंथस नामक एक दैवी घोड़ा उसे चेतावनी देता है कि यद्यपि वे सब आव-श्यक रूप से उसकी रच्चा करेंगे तो भी वह च्चण दूर नहीं है जब उसे भी देवताओं के कोप का भाजन बनना होगा। ""परन्तु एग्जेंथस की इस भविष्यवाणी से सर्वथा आप्रभावित और अक्कृता रहकर एकीलीज़ वेधड़क रथ पर बैठ जाता है और युद्ध के लिये रवाना होता है।

'एग्जेंथस' मेरे भविष्य को तुम ऐसा बतलाते हो ! तुम्हें भला शोभा देती हैं ऐसी बातें, ऐसे कार्य ! पूर्ण जात है, मुक्ते ट्राय में ही मरना होगा लड़कर, माता-पिता दूर होंगे, जब पास न होंगे कोई आर्य ! पर, मैं दक न सक्ँगा जब तक मिट न जायें ट्राजन सारे, समरस्थल इनसे ख़ाली हो, उड़ जायें, लग जायें पर, कहकर एकलीज़ च्या भर में ही रथ पर हो गया सवार श्रीर लगाकर रण के नारे, उसने घोड़े सनकारे !'

## पर्व बीस-

युद्ध का समय है। सारे देवता श्रोलिम्पस पर एकत्रित होते हैं! जूपिटर उन्हें सम्बोधित कर कहता है कि उसका श्रपना इरादा तो केवल युद्ध देखने का है किन्तु यदि वे चाहें तो युद्ध में भाग ले सकते हैं—हाँ, वे केवल यह न भूलें कि उस दिन की विजय का विशेष सम्मान एकीलीज़ को ही प्राप्त होना है। देवता श्रपने श्रिधिपति का श्रादेश सुनते श्रीर उससे विदा होते हैं।

श्रव वे श्रपनी-श्रपनी प्रकृति एवं श्रपने-श्रपने भुकाव के श्रानुसार ट्राजनों श्रथवा यूनानियों की सहायता करने का निश्चय करते हैं। इसी समय जूपिटर श्रपने वज्र के द्वारा युद्धारम्भ का संकेत करता है।

युद्ध श्रारम्भ होता है! देवता लड़ाई में सिक्रय-रूप से भाग लेते हैं। इस विशेष दिन यही नहीं कि देवता भी श्रापस में लड़ते हैं, बिल्क श्रपने प्रिय पत्त के समर्थन में कुछ लगा नहीं छोड़ते श्रीर उसके लिये उचित श्रीर श्रनुचित सभी कुछ करते हैं। बस, थोड़े समय में ही निश्चित हो जाता है कि केवल उनके कारण ही युद्ध के परिणाम में विलम्ब हो रहा है। श्रतः वे विवश होकर युद्ध से हाथ खींच लेते हैं श्रीर केवल मनुष्यों को स्वयं श्रपने-श्रपने भाग्य का निर्णय करने के लिये छोड़ देते हैं।

इस स्थान पर कान्य में न्यक्तिगत श्रमर्थ श्रौर विग्रह के श्रनेक विशद वर्णन हैं। श्रापसी मारपीट के पूर्व एकीलीज़ श्रौर इनीयस के दम्भपूर्ण भाषण इनमें से एक हैं। .....

देवता जानते हैं कि इनीयस श्रीर बड़ी सिद्धियों के लिये बना है, श्रतः ज्योंही वह घेरा जाता श्रीर घायल किया जाने लगता है, वे उसे लड़ाई के मैदान से खींचकर एक दूसरे सुरिच्चित स्थान में ले जाते हैं। उधर इस श्राश्चर्यजनक ढंग से श्रापने विरोधी एवं शत्रु से वंचित किये जाने के कारण एकीलीज़ उस हेक्टर से युद्ध करने को चंचल हो उठता है जो कि श्रव तक उसकी निगाह से बचता रहा है। किन्तु इस समय, यह देखकर कि उसका एक भाई यूनानी मुध्दिकाश्रों के द्वारा गिरा दिया गया है, हेक्टर भी जोश में श्रा जाता है श्रीर एकीलीज़ का बहादुरी से सामना करता है।

किन्तु स्रभी हेक्टर की मृत्यु के ज्ञाण दूर हैं इसीलिये देवता इन दोनों योद्धास्त्रों को स्रलग कर देते हैं। इस पर भी उन दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिये इतनी घृणा स्त्रीर इतना कोंघ है कि एक की भलक पाते ही दूसरा लड़ने के लिये भापट-पड़ता है।.....

# पर्व इकीस-

श्रव ट्राजन यूनानियों के सामने नहीं उहर पाते श्रीर इग्जैंथस नदी के किनारे भाग जाते हैं। उन्हें नदी में पैठता देखकर एकीलीज़ भी उनके पीछे-पीछे पानी में उतर जाता है श्रीर प्रमुख शत्रु-वीरों को मार ढालने के बाद श्रपने मित्र की समाधि पर बलि देने के लिये एक दर्जन सैनिकों को बन्दी बना लेता है। दूसरी श्रोर, यह सुनकर कि एकीलीज़ ने एक किशोर ट्राजन पर भी दया नहीं की श्रोर उल्टा उसका हृदय लाशों से पाट दिया, नदी का देवता सहसा ही एकीलीज़ से युद्ध करने के लिये श्रा-उपस्थित होता है। परन्तु एकीलीज़ इस समय वीरता से इतना उन्मत्त, उत्तर श्रोर दूसरों के प्रति इतना श्रविचारशील है कि वह स्वयं देवता का भी कोई विचार नहीं करता श्रोर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है।

युद्ध छिड़ता है। एकीलीज़ श्रपने श्रदम्य साहस श्रीर श्रपनी श्रपूर्व वीरता का परिचय देता है, किन्तु फिर भी नदी का देवता बली प्रमाणित होता है। वह एकीलीज़ को समुद्र में डुबो ही देना चाहता है कि मिनवीं श्रीर नेप्ट्यून श्रा जाते श्रीर उसे बचा लेते हैं। इस प्रकार उसकी प्राण-रच्चा कर लेने के बाद वे उसे शांत करते श्रीर विश्वास दिलाते हैं कि हेक्टर शीघ ही निर्जीव होकर उसके चरणों में लोटेगा श्रीर यह कि वह चिन्ता न करे, श्रागे से नदी के पानी का सामना करने के लिये वल्कन बुलाया गया है, जो श्रा भी रहा है!

'उसकी गित से श्रिषक उष्ण हो उबल पड़ी वह चंचल सिता सुन्दर सिता; श्रौर बुलबले उष्ण श्रमंख्यक दीख पड़े, ज्यों सूखी लकड़ी से जलते चूल्हे के ऊपर बड़ी पतीली में पकता हो मधुर सुश्रर का ग़ोश्त, खूब उबलता हो श्रौ पानी की बूँद हों ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर ! उसने श्रपना बढ़ना रोका, रोकी निज गित, क्योंकि श्रा गया वल्कन सहसा, बनकर सबल सहायक उसका, शाक्ति भयंकर, ज्वाला लेकर, नदी हो गई धधकी भट्टी !'

उधर प्रायम ट्राय की चहरदिवारियों से बड़ी उत्सुकता से उस दिन के युद्ध का निरीक्षण करता है। श्रकस्मात् वह देखता है कि एकीलीज़ की सेना उसकी श्रपनी भागती हुई सेना का पीछा कर रही है, श्रतएव वह श्राजा देता है कि क़िले के फाटक श्रविलम्ब खोल दिये जाये ताकि भागे हुये सैनिक श्रन्दर श्रा-सकें! इतना ही नहीं, वह यह भी श्रादेश देता है कि उनके श्रन्दर श्राते ही फाटक होशियारी से बन्द कर दिये जायें ताकि ट्राजनों के सहारे शत्रु भी श्रन्दर न घुस श्रायें!.....

इस कार्य में ट्राजनों की सहायता करने के लिये, बिल्कुल हेक्टर-जैसा रूप बनाकर एपोलो एकीलीज़ को व्यस्त श्रौर क़िले के सिंहद्वार से दूर रखता है। फल यह होता है कि यहाँ एकीलीज़ इस भौति फँसा रहता है श्रौर वहाँ सारी ट्राजन सेना क़िले में पहुँच जाती है।

# पर्व बाइस-

इस प्रकार एकीलीज़ श्रपने श्रनजाने में दिखावटी हेक्टर से भिड़ा रहता है कि इसी बीच में वास्तविक हेक्टर द्वार के पीछ छिपा दिया जाता है। किन्तु सहसा ही उसे वास्तविकता का शान होता है। वह कोध के मारे श्रापे से बाहर हो जाता है श्रौर द्वार की श्रोर लपककर हेक्टर को ललकारता है। इस समय हेक्टर के माता-पिता चाहते हैं कि वह उसी प्रकार दीवालों के पीछ छिपा रहकर श्रपनी प्राण रचा कर ले, लेकिन वह एक युवा-वीर है, श्रतएव इस प्रकार का कापुरुषता श्रौर कायरताभरा प्रस्ताव श्रस्वीकार कर देता है। किर भी सामना होते ही जैसे ही उसकी निगाह एकीलीज़ की श्रांखों पर पड़ती है, वह उसकी श्राग से इस तरह श्रौर इतना डर जाता है कि न चाहने पर भी भाग खड़े होने पर विवश हो जाता है! वह तुरंत ही घूम-पड़ता है श्रौर निकल-भागने का प्रयत्न करता है, किन्तु एकीलीज़ उसके मन की बात समक्त लेता है श्रौर उसका पीछा करता है। इस समय दोनों में केवल नाम-मात्र की दूरी रहती है। एकीलीज़ हेक्टर को कितने ही ताने गारता है।

ये दोनों बीर पास के एक छोटे दुर्ग का चक्कर काटते हैं। देवता यह सब कुछ देखते हैं। थोड़ी देर बाद देवता श्रों को जात होता है कि श्रव वे गिनती के कुछ च्यों के लिये भी हेक्टर की मौत टाल नहीं सकते! फिर भी वे चाहते हैं कि वह जब भी मरे वीरों की भौति लड़ता हुआ मरे, श्रतएव वे श्रपोलों को पृथ्वी पर भेजते हैं!

श्रपोलो हेक्टर को लड़ने के लिये प्रोरित कर स्वयं उसके-श्रपने एक भाई के रूप में उसकी सहायता करना चाहता है। इस प्रकार सहयोग श्रीर शिक्त प्राप्त कर हेक्टर एकीलीज़ का सामना करने के लिये घूम पड़ता है, किन्तु इस बार उससे गुंध जाने के पूर्व वह निश्चित कर लेना चाहता है कि विजयी विजित के शव का श्रावश्यक-रूप से समादर करेगा। किन्तु एकीलीज़ उसकी एक नहीं सुनता !.......... इंद-युद्ध श्रारम्भ होता है श्रीर मिनवी इसका समर्थन कर बड़ी योग्यता से एकीलीज़ की सहायता करती है ! दूसरी श्रोर हेक्टर को पूर्ण विश्वास है कि उसका श्रपना शस्त्र बेकार होते ही उसका (एपोलो-रूपी बनावटी) भाई उसे श्रपना शस्त्र दे देगा, परन्तु होता ऐसा नहीं। समय श्राते ही श्रपोलो उसकी श्रोर से मुँह मोड़ लेता है श्रीर इस प्रकार हेक्टर (देवता-श्रपोलो के द्वारा) बुरी तरह तरह छला जाता है।

कहना न होगा कि ज्यों ही हेक्टर इस प्रकार निरस्त्र होता है एकी लीज़ उस पर प्राण-घातक प्रहार करता है श्रीर चिल्लाकर घोषित करता है कि वह शोघ हो गिद्धों श्रीर भेड़ियों का शिकार होगा! इस पर हेक्टर श्रपने विजेता को जी भर कोसता है श्रीर भविष्य-वाणी करता है कि उसकी भी खैर नहीं है क्यों कि वह भी निकट भविष्य में ही पेरिस के द्वारा मार डाला जायेगा! सके बाद वह श्रपना दम तोड़ देता है।

श्रव एकीलीज़ उसकी एड़ियों को रथ में बाँधता श्रीर रथ पर सवार होकर चल देता है। इश्य बड़ा कारुणिकृ हो-उठता है क्योंकि हेक्टर का सर्व प्रतिष्ठित श्रीर प्रशस्त मस्तक इस समय धूल में लोट रहा है, धूल खा रहा है!

× ×

इधर हेक्टर की पत्नी एंड्रामैकी श्रपने पित की प्रतीक्षा करती श्रौर उसकी वापसी के के लिये तैयार होती रही है। वह एकाएक घोर-हाहाकार सुनकर चौंक उठती है श्रौर इस करण-क्रंदन का कारण जानने के लिये परकोटे की श्रार भर्यटती है। वह बिल्कुल ठीक समय से वहाँ पहुँच जाती है श्रौर देखती है कि उसका पित हेक्टर ही इस बुर्रा तरह घसीटा जा रहा है। फलतः वह इस दयनीय दृश्य को सहन नहीं कर पाती श्रौर बेहोश हो जाती है, किन्तु शीघ ही होश में श्राने पर श्रपने श्रभाग्य पर सिर धुनती है, श्रपने पुत्र के मंद-भाग्य की कल्पना कर उस पर बुरी तरह श्रौस् बहाती है श्रौर विलाप करती है कि वह श्रपने प्रिय-पित को श्रपने हाथों से दफना भी न सकेगी!

## पर्व तेइस—

एकीलीज़ तम्बू में पहुँच कर श्रपने शिकार को पेट्रॉक्स के शव के चारों श्रोर घसीटता श्रोर श्रपने मित्र की लाश को इस प्रकार सम्बोधित करता है जैसे कि वह जीवित हो ! वह उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी चिता पर १२ ट्राजनों की बिल दी जायेगी श्रोर उसके प्राण-घातक की लाश कुत्तों के सामने डाल दी जायेगी !

त्रव वह हेक्टर की लाश को एक कोने में फेंक देता है श्रौर पेट्रॉक्कस की श्रन्त्येष्टिकिया की व्यवस्था के लिये यूनानियों को श्रपने तम्बू में एकत्र करता है! कितनी ही देर तक
परामर्श चलता रहता है श्रौर तब बातचीत समाप्त होने पर यूनानी विदा होते हैं श्रौर
एकीलीज़ को श्रकेला छोड़ देते हैं। वह बराबर श्रपने मित्र की मधुर-स्मृति को श्रौसुश्रों से नहलाता रहता है कि इसी रात में पेट्रॉक्कस की श्रात्मा उससे मिलने श्राती श्रौर उसे सावधान करती
है कि वह भी शीघ ही संसार से विदा होगा। वह श्रात्मा श्रंतिम-संस्कारों के विषय में भी कुछ
भविष्य-वाणी करती है!

एकीलीज़ को इस स्वम से यह विश्वास हो जाता है कि मनुष्य के शरीर का अन्त भले ही हो जाये, किन्तु उसकी आतमा का अन्त नहीं होता, वह अमर है! इस नवीन घारणा से उसे शांति प्राप्त होती है, और इसी से प्रेरणा प्राप्त कर वह सुबह अपने साथियों को जगाकर उनसे समुद्र के किनारे एक चिता तैयार करने को कहता है। वह वहाँ अपने मित्र की आतमा के सन्तोष के लिये असंख्यक वंदी-शत्रुओं का बिलदान करना चाहता है! ..... उसका यह वाक्य पूरा नहीं हो पाता कि उसे ध्यान हो आता है और वह एक बार फिर सब के सामने घोषित करता है कि हेक्टर का शारीर कुत्तों का शिकार होगा! किन्तु यह सब कहते-सुनते समय उसे ज़रा भी पता नहीं है कि वीनस रच्छ के रूप में प्रतिपल उस शव के साथ है और उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जा सकती!

इस स्थान पर किव चिता के निर्माण और उसके घधक उठने के बड़े सुन्दर विवरण देता है। वह बड़ी कुशल तूलिका से चिता की लपटों श्रीर उनके उठते ही उल्टी हवाश्रों के चलने के चित्र खींचता है श्रीर लिखता है कि जैसे ही चिता जली श्रीर उंची-ऊंची लपटें उठीं, वैसे ही विरोधी हवायें चल पड़ीं। वह दी-गई बिलयों श्रीर उस समय के खेलों की भी विशेष चर्चा करता है। श्रन्त में बड़ी चातुरी से वह एक ऐसे घड़े में एकीलीज़ द्वारा पेट्रॉक्स के फूलों के रक्खे जाने का वर्णन करता है, जिसमें थोड़े समय बाद ही उसके-श्रपने फूलों का भी पहुँच जाना भी श्रुव निश्चित है।

## पर्व चौबीस-

इस समय, जब कि दिन के कठिन ऋध्यवसाय और पिरश्रम के बाद ऋधिकांश यूनानी विश्राम कर रहे हैं, एकीलीज़ ऋपने तम्बू में भोर तक विलाप करता रहता है। प्रातःकाल वह ऋपने ऋँ सू पोंछता, घोड़ों को रथ में जोतना ऋौर फिर हेक्टर की लाश को पेट्रोक्लस की यादगाह के चारों ऋोर घसीटता है। उसे इस समय तक इस चीज़ का जान नहीं है कि हेक्टर को सब प्रकार की च्तियों से बचाने के लिए ही वीनस ऋौर ऋपोलों उसके साथ हैं।

#### × × ×

इस प्रकार पेट्राक्लस की मृत्यु के बाद ११ दिन तक यह सब चलता रहता है किन्तु बारहवें दिन ट्राजनों की त्रोर से देवता इस्तचेप करते हैं। वे त्रायरिस को प्रायम के पास भेजते हैं। त्रायरिस प्रायम को एकीलीज़ के तम्बू का रास्ता बतलाता है त्रौर उसे विश्वास दिलाता है कि त्रसम्भव है कि वह एकीलीज़ से प्रार्थना करे त्रौर वह उसके पुत्र का शव उसे न दे दे त्रार्थात् वह उसे उसके पुत्र का शव त्रावश्य ही दे देगा! इसके बाद कोई नहीं देख पाता त्रौर धनुष का देवता शोक-विह्नल पिता को एकीलीज़ के तम्बू में ले त्राता है।

एकीलीज़ को देखते ही प्रायम उसके चरणों पर गिर पड़ता है स्त्रीर इतने मर्मस्पर्शी शब्दों में उससे स्त्रपने पुत्र हेक्टर का शव माँगता है कि यूनानी-योद्धा भी द्रवित हो उठता है स्त्रीर उसकी स्त्रांखों से भी स्त्रांस् की धारा बहने लगती है। वह प्रायम की प्रार्थना प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है स्त्रीर कहता है कि यद्यपि हेक्टर मार डाला गया है तो भी उसे सुख देने को उसके कई पुत्र उसके सामने हैं स्त्रीर इस स्त्र्य में वह उसके पिता गिलियस से कहीं स्रिधिक भाग्यवान स्त्रीर सुखी है, क्योंकि वह स्वयं स्त्रपने पिता का एक-मात्र पुत्र है।

×

'एकीलं ज़ के अन्तरतम में जगी पिता की याद मधुरतम, वृद्ध पुरुष प्रायम को उसने हाथ पकड़ कर पास विठाया। जागीं युग-युग की स्मृतियां ज्यों, दोनों द्रवित हुए श्रौ रोये— द्रवित हो गया कण-कण वन का, तृण-तृण वन का सुनकर उस रोने का स्वर! '''

×

श्रायिरस श्रव भी निर्देशन का कार्य करता है। उसके नेतृत्व में ही प्रायम श्रपने पुत्र का शव ट्राय में वापस लाता है। यहाँ हेक्टर की माँ, उसकी पत्नी श्रौर दूसरी ट्राजन-स्त्रियाँ बड़ा ही हृदय-विदारक विलाप करती हैं!

शीघ ही एक चिता सजाई जाती है श्रीर हेक्टर की श्रन्तयेष्टि किया के वर्णन के साथ इलियड का श्रन्त होता है!

# २–'श्रॉडिसी'–

### पर्व एक-

होमर के दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य 'श्रॉडिसी' का घटना-काल ४२ दिन है। मंगलाचरण के बाद किव यूजिसीज़ के साहसिक-व्यापारों का वर्णन करता है।

ट्राय जीता जा चुका है। लगभग दस वर्ष बीत चुकने पर एक दिन देवता श्रोलिम्पस-पर्वत से नीचे घरती पर दृष्टि दौड़ाते हैं। वे देखते हैं कि श्रपनी सेना के बचे हुए लोगों में विशिष्ट श्रोर प्रमुख यूलिसीज़ कैलिप्सो-द्वीप की एक नदी के किनारे खड़ा है। श्रकस्मात् जूपिटर दूसरे यूनानियों के भाग्य श्रोर उनके भविष्य का उल्लेख करता है श्रोर फिर, जैसे न्यायाधीश बनकर, फैसला सुनाता है कि यूलिसीज़ शीघ ही श्रपने द्वीप ईथाका को लौट जायेगा, जहाँ उसकी पत्नी को उसके श्रानेक प्रेमी घेर रहे श्रोर परिशान कर रहे हैं!

इस निर्णयात्मक होनी को चितार्थ करने के विचार से मिनवी तुरन्त ही वे सोने के खड़ाऊँ पहनती है, जिन्हें पिहन लेने के बाद किसी को भी पृथ्वी श्रौर समुद्र श्र्यांत् जल श्रौर यल पर समान-गित प्राप्त हो जाती है। वह ईयाका जाती है श्रौर वहां जाकर देखती है कि ईयाका के स्वामी यूलिसीज़ का धन पानी की तरह वह रहा है श्रौर उसका पुत्र टेलेमैकस इसके कारण बड़ा दुखी है। यहां मिनवी का बड़ा श्रितिथ सरकार होता है श्रौर उसकी टेलेमैकस से भेंट होती है। दोनों में बातचीत होती है श्रौर बातचीत के सिलिसिले में मिनवी उससे श्रायह करती है कि वह नेक्टर श्रौर मेनेलाउस के दरवारों में जाये श्रौर श्रपने पिता की ज़िन्दगी-मौत का पता लगाये! टेलेमैकस देवी की सलाह पर चल देने का निश्चय करता श्रौर उससे उस निश्चय की बात कहता ही है कि उसे कुछ कोलाहल सुनाई पड़ता है! बात यह है कि बाहर की श्रोर पिनेलोपी (यूलिसीज़ की पत्नी) के प्रेमियों का चारण श्रपने उस काव्य का पाठ कर रहा है जिसमें उन सारे कष्टों का वर्णन है जो कि ट्राय से लौटती बार यूनानी सेना-नायकों को भोगने पड़े हैं। यह काव्य बड़ी सरलता से से पिनेलोपी का हृदय श्रपनी श्रोर श्राकर्षित कर लेता है, किन्तु वह चारण को श्रादेश देती है कि वह श्रपना काव्य-पाठ समाप्त करे, श्रौर फिर कभी इस प्रकार के गीतों से उसके संतापों को बढ़ाने का कारण न बने।

इस समय पहली बार टेलेमैकस एक अधिकारी के रूप में हमारे सामने आता है। बह बड़े ही अधिकारपूर्ण शृंदों में अपनी माँ से कहता है कि वह वहाँ से तुरन्त ही चली जाये श्रीर श्रन्दर जाकर श्रपने पित की सुरक्षा के लिये देवताश्रों से प्रार्थना करे ! इसके बाद ही वह उन प्रेमियों को जाने का श्रादेश देता है श्रीर कहता है कि यदि वे इस पर भी श्रदे रहेंगे तो वह देवताश्रों से उन्हें दंड देने की प्रार्थना करेगा। इन प्रेमियों को ये शब्द बड़े कटु लगते हैं यानी उनपर इनका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है श्रीर वे रात में तब तक ऊधम मचाते रहते हैं जब तक कि टेलेमैकस स्वयं विश्राम करने श्रीर श्रपनी कल्पित यात्रा के स्वप्न देखने के लिये श्रपने श्रयनागर में नहीं चला जाता!

# पर्व दो-

प्रातः काल टेलेमेंकस उठता श्रीर बाज़ार में जाता है। यहाँ लोक-सभा में वह इन प्रेमियों की शिकायत श्रीर उनकी भत्सेना करता है श्रीर घोषित करता है कि वह शीन्न ही श्रपने पिता की खोज में जानेवाला है। उसकी इस शिकायत, भत्सेना श्रीर धमकी के उत्तर में प्रेमीगण इस सारी गड़बड़ी का दोष पिनेलोपी के सिर मड़ देते हैं। वे कहते हैं कि उसने ही उन्हें श्रपने माया-जाल में फंसाने की कोशिश की श्रीर वायदा किया कि जैसे ही वह श्रपने ससुर के लिये कफ़न बिन चुकेगी, उनमें से किसी एक को श्रपना पित चुन लेगी। किन्तु, बजाय इसके कि यह कार्य जल्दी से जल्दी समाप्त कर देती वह उन्हें केवल मूर्ख ही बनाती रही है, हर दिन बुना हुश्रा रात को उधेड़ती रही है श्रीर इस प्रकार तीन वर्ष बीत गये हैं।

फिर भी वे टेलेमैकस को सलाह देते हैं कि वह अपनी माँ को अपने नाना के यहाँ मेज दे, पर वह कोध और घृणा से भरकर उनकी राय अस्वीकार कर देता है। वह देवताओं से प्रार्थना करता है कि उनके इस अनाचार के लिये वे उसे दंड दें। सभा समाप्त होती है! उसी च्रण दो बाज़ आसमान में उड़ते दिखलाई देते हैं! वे देखनेवालों में से किसी एक की आंखें निकाल लेते हैं और यह सावित हो जाता है कि देवताओं ने टेलेमैकस की प्रार्थना अनसुनी नहीं की! इसी बीच में एक बूढ़ा आदमी शकुन देखकर यह बतलाता है कि यूलिसीज़ शीध ही लौटने वाला है, अतएव जो लोग उसके कोध का शिकार नहीं बनना चाहते उन्हें अपने सदन्यवहार से अपनी स्वामि-भक्ति का परिचय देना चाहिये।

सभा विसर्जित होते ही टेलेमैकस समुद्र के किनारे जाता है। वहाँ मिनर्वा उसके शिक्तक मेंटर के रूप में उससे मिलती है। वह उसे श्रादेश देती है कि वह जुपचाप यात्रा की तैयारी कर ! श्रतएव वह महल में लौट श्राता है। यहां प्रेमीगण एक नये भोज की तैयारी कर रहे हैं। वह उनके श्रायोजन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं लेता बिक श्रपनी धाय यूरीक्रिया की खोज करता है श्रीर उसे जहाज़ का प्रवन्ध सौंपने के बाद निर्देश करता है कि उसके जाने के १२ दिन बाद तक उसकी माँ को उसके जाने की सूचना न मिले ! इधर टेलेमैकस के रूप में मिनर्वा सारा शहर छान डालती है श्रीर इस परिश्रम के कारण सूरज इबने के समय तक एक जहाज़ तैयार हो जाता है। वह महल में लौट श्राती है श्रीर उन प्रेमियों की चेतन शक्ति को इस प्रकार गहरी नींद से जकड़ देती है कि कोई देख नहीं पाता श्रीर टेलेमैकस श्रपने शिक्तक

मेंटर के साथ जहाज पर सवार हो जाता है। जहाज तुरत ही रवाना होता है श्रीर रात भर लहरों पर तेज़ी से बढ़ता रहता है!

### पर्व तीन-

दूसरे दिन सूर्येदिय के समय टेलेमैकस यूनान के एक शहर पाइलॉस में पहँचता है। वह देखता है कि नेस्टर श्रीर उसके साथी समुद्र के किनारे बलिदान में व्यस्त हैं श्रीर एक भोज की व्यवस्था हो रही है। भोज में भाग लेने वाले पचासों की संख्या में मेज के चारों श्रोर इकटा हो रहे हैं श्रीर कराह रहे हैं जैसे कि वे सब बिल दिये गये नौ बैलों के बोभ से श्रालग-श्रालग दबे जा रहे हों। टेलेमैकस उनके पास जाता है श्रीर उनमें घलमिल कर उन्हें श्रपना नाम श्रीर श्रपना काम बतलाता है। उत्तर में नेस्टर, पेटॉक्स श्रौर एकीलीज के मारे जाने का उल्लेख करता है श्रीर कहता है कि टॉय के पतन के बाद यूनानी सेना श्रपने-श्रपने स्थानों के लिये चल पड़ी। किंतु उसी चए देवता श्रों ने यह निश्चय किया कि उन्हें बिना कल्या एकारी बिल दिये श्रपने-श्रपने घरों को नहीं लौटना चाहिये ! श्रतएव, श्राधी सेना तो पीछे रह गई, किन्तु श्राधी चल पड़ी । स्त्राने वाली सेना में वह स्वयं श्रीर यूलिसीज था। वह तो सीधे लौट श्राया; किन्तु मुलिसीज देवतास्त्रों के कोध-शांति के लिये लौट पड़ा स्त्रौर स्रदृश्य हो गया। स्त्रव जब से वह लौटा है स्वयं बड़ा दुखी है, क्योंकि यहाँ श्राने पर उसे पता चला है कि, उसकी कुलटा भाभी क्किटेमनेस्ट्रॉ श्रौर उसके प्रेमी इजिस्थस ने माइसीनी पहुँचने पर उसके भाई एगेमेम्नॉन का वध कर हाला। हाँ, यह त्र्यवश्य ही उसके सन्तोष का विषय है कि उसका त्र्रत्यधिक भाग्यशाली भाई मेनेलाउस शीघ ही श्रपने घर लौटा है, यद्यपि उल्टी हवाश्रों के कारण उसे भी मिश्र में रकना पड़ा है।

नेस्टर सारी कथा यें विस्तार में बतलाता रहता है कि शाम हो जाती है, अतएव वह टेलेमैकस को रात में अपने महल में आराम करने को निमन्त्रित करता है। वह सबेरे उसे स्पार्टा पहुँचा देने का बचन देता है और कहता है कि वहाँ वह मैनेलाउस से मिलकर अपने सारे सवालों के जवाब पा सकेगा। इस पर टेलेमैकस का शिक्त मेंटर उससे अनुरोध करता है कि वह नेस्टर का निमन्त्रण स्वीकार कर ले और स्वयं रुके, किन्तु उसे न रोके; क्योंकि वह वहाँ ठहरना नहीं चाहता और अपने जहाज पर लौट जाना चाहता है।.....अतएव वह शीघ ही अटस्य हो जाता है। इस प्रकार सारे उपस्थित जन उसके दैवी व्यक्तित्व से परिचित हो जाते हैं। इसके बाद एक शानदार भोज होता है। भोज के बाद अतिथि रात भर विश्राम करता है और विश्राम के बाद दूसरे दिन एक पवित्र बिलदान में भाग लेता है।

### पर्व चार-

टेलेमैकस सुबह एक रथ पर चतुरता से सवार होकर तीव्र गित से स्पार्टा की क्योर बढ़ता है। नेस्टर का एक पुत्र पथ-प्रदर्शक के रूप में उसके साथ है! वह शीघ ही स्पार्टी पहुँच जाता है क्योर देखता है कि ,मैनेलाउस अपने एक पुत्र आरे अपनी एक पुत्री के विवाह में व्यस्त है ! फिर भी, उसे इन श्रागन्तुकों की सूचना दी जाती है । सूचना पाते ही वह श्रपने परिचारकों को श्रादेश देता है कि श्रातिधियों को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये।

शीघ ही, जब श्रातिथि खान-पान के बाद ताज़े हो चुकते हैं, वह उन्हें बुलाता है, उनके श्रागमन का प्रयोजन प्छता है श्रीर कहता है कि सात वर्ष तक इधर-उधर भटकते रहने के बाद वह अब घर आ-पाया है, परन्तु उसे अपने मित्र और साथी यूलिसीज़ के विषय में प्राय: उत्कंठा होती रही है कि स्रााख़िर उसका क्या हुस्रा! यूलिसीज़ का नाम सुनते ही टेलेमैकस की स्रांखों से श्रौस बहने लगते है। सहसा ही हेलेन भी श्रा-पहँचती है। वह देखती है कि एक अजनबी की श्राकृति यूलिसीज़ से श्रावश्यकता से श्रधिक मिलती जुलती है, जैसे कि एक यूलिसीज़ का वह द्सरा व्यक्तित्व हो, अतएव वह आश्चर्य से अवाक् रह जाती है। शीघ ही टेलेमैकस अपना परिचय देता है स्रोर परिचय के बाद उसके साथ वे दोनों भी बीते दिनों की स्मृति में स्नाकल होते श्रीर श्रांसू बहाते हैं। कुछ समय के बाद हेलेन उठती हैं श्रीर मदिरा में चिन्ता-पीड़ा-हारी द्रव्य मिला देती है। सब इस पेय के पान के बाद तुरन्त ही ऋपनी-श्रपनी पीड़ाओं को भूल जाते हैं! श्रव फिर कुछ बातचीत चलती है श्रीर हेलेन बतलाती है कि कैसे एक बार भिखारी के रूप में यूलिसीज़ ट्राय में घुसा स्रौर कैसे उसने उसे देखते ही पहिचान लिया, किंतु उसके स्रतिरिक्त कोई दूसरा सन्देह भी न कर सका। इस घटना के उल्लेख से मेनेलाउस की स्मृति में, सहसा ही, वह क्र च्राण सजीव हो-उठता है, जब यूलिसीज़ ने उसे ऋौर दूसरे यूनानियों को लकड़ी के घोड़े में नियन्त्रित कर रक्खा था श्रौर हेलेन ने उनकी पितयों की तरह बोलने का प्रयत्न करते हुये उसके चारों श्रोर चक्कर लगाये थे !

सव उस चिन्ता श्रौर पीड़ा-हारी द्रव्य से सुख लाभ करते हैं श्रौर विश्राम करने के लिये उठ-खड़े होते हैं ! दूसरे दिन सबेरे सोकर उठने पर टेलेमैकस मैनेलाउस से श्रपने पिता के विषय में कुछ पूछ-तांछ करता है। उत्तर में मेनेलाउस कहता है कि राह में फ़ैरस-द्वीप पर जब उसने मछिलियों को गिन कर समुद्र के एक देवता प्रॉटियस को श्राश्चर्य में डाल दिया तो देवता ने उसे तीन निम्निलिखित बातें बनाई: १. वह मिश्र में बिलदानों से देक्ताश्रों का क्रोध शान्त करने के बाद ही श्रपने घर पहुँच सकता है, २. उसका माई याइसीनी में मार डाला गया, श्रौर, ३. उसके बचे हुये साथियों में प्रमुख यूलिसीज़ कैलिप्सो नामक प्रेतात्मा के द्वारा एक द्वीप में रोक लिया गया है श्रौर उसके पास वहाँ से भाग निकलने के कोई भी साधन नहीं हैं ! इन तीन बातों का उल्लेख करने के बाद मेनेलाउस टेलेमैकस को बतलाता है कि उस देवता ने स्वयं उसे वचन दिया कि वह कभी न मरेगा, श्रौर हेलेन के पित श्रौर जूपिटर के दामाद के रूप में इलीशियन फ़ील्ड्ज़ में चिरन्तन श्रानन्द का भोग करेगा । इसके बाद वह उन सारे बिलदानों का वर्णन करता है जो उसे स्पार्ट पहुँचने के लिये करने पड़े, श्रौर तब उस युवक से श्राग्रह करता है कि वह उसके साथ ही रहे । किन्तु, वह श्रपने विचार पर हढ़ है कि उसे जल्द-से-जल्द श्रपने घर लौट जाना चाहिये।

<sup>ै</sup> नक में हेब्ज़ नामक पुराय-श्राश्माश्चों का निवास-स्थान ी.

उधर यूलिसीज़ के महल में पिनेलोपी के प्रेमीगण भौति भौति के कुत्हलों से अपना मनोरंजन कर रहे हैं कि उन्हें टेलेमैकस के यात्रा पर चले जाने की सूचना मिलती है! अतएव यह पूरी तरह समक्त लेने के बाद कि यदि वह मर जाता है तो उनमें से कोई एक भाग्यशाली प्रेमी ही यूलिसीज़ की सारी सम्पित का उत्तराधिकारी होगा, वे यह निश्चय करते हैं कि बन्दरगाह की सुरल्ला और यथासमय लौटने पर टेलेमैकस को मार डालने के लिये एक जहाज़ के साथ कुछ विश्वस्त वीरों को शीघातिशीघ रवाना कर दिया जाय! यह सारा षडयन्त्र एक नौकर के कानों में पड़ जाता है। वह तुरत ही पिनेलोपी के पास जाता है और उसे सब कुछ बतला देता है। वह सारा षडयन्त्र सुनने के बाद बहुत व्याकुल हो-उठती है, अपने हाथ पैर नोचने लगती है और उस धाय को बहुत बुरा-भला कहती है जिसने उसके पुत्र की यात्रा की तैयारी में उसकी बड़ी सहायता की। धाय सबकुछ चुपचाप सुन लेती है और समक्ताती है कि उसे इस तरह व्याकुल न हो कर देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिये कि उसका पुत्र सकुशल घर लौट आये! पिनेलोपी उसके इस सुक्ताव से प्रभावित होती है और एक निवारक-बिल की व्यवस्था करती है। यह इधर इस प्रकार व्यस्त है और उधर उसके प्रेमीगण अपने एक साथी ऐनटीनस के संरत्त्या में एक जहाज खाना कर देते हैं। वह बन्दरगाह में उस युवक के आगमन की प्रतीत्ता करता है।

बिल श्रीर प्रार्थना के बाद ही पिनेलोपी गहरी नींद में सो जाती है श्रीर एक स्वप्न देखती है। स्वप्न में उसकी बहन उसे विश्वास दिलाती है कि उसका पुत्र शीघ्र ही सकुशल लौटेगा श्रीर उससे मिलेगा। हाँ, यूलिसीज़ के विषय में वह भी उसे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देती।

### पर्व पाँच-

उषा की देवी श्रॉरोरा देवताश्रों श्रौर मनुष्यों को दिवस के श्रागमन की स्चना देती ही है कि जूपिटर श्रोलिम्पस पर श्रपने मन्त्रियों की एक सभा बुलाता है। इस सभा में मिनवीं यूलिसीज़ का पच ग्रहण करती है। वह कहती है कि जिस प्रकार भी हो, यूलिसीज़ को श्रपने घर लौटने की श्रनुमित दे दी जाय श्रौर उसके पुत्र की षडयन्त्रकारियों से रचा की जाय। श्रंत में जूपिटर सहमत हो जाता है। वह देवदूत मरकरी को बुलाता है, श्रौर उसे श्रादेश देता है कि वह जाय श्रौर कैलिप्सों से कहे कि यद्यपि उसकी इच्छा नहीं है तो भी वह श्रपने श्रातिथ को जाने की श्रनुमित दे दे श्रौर सारे श्रावश्यक साधनों की व्यवस्था कर दे ताकि वह वहाँ से श्रपने देश तक श्राराम से जा सके। देवदूत तुरन्त ही सोने के खड़ाऊँ पहन लेता है श्रौर कैलिप्सों के द्वीप श्रॉजीजिया की श्रोर उड़-चलता है। वह शीघ ही वहाँ पहुँचकर उस प्रेतात्मा की श्राशचर्यजनक गुफा में धुसकर उसे जूपिटर का सन्देश सुना देता है। कैलिप्सों नहीं चाहती कि यूलिसीज़ उसके द्वीप से निकल सके किन्दु उसमें यह भी साहस नहीं है कि वह जूपिटर की इच्छा श्रौर उसके श्रादेश का विरोध करे। श्रतएव वह यूलिसीज़ को इधर-उधर खोजती है। वह देखती है कि वह एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर श्रौसू भरी श्रांखों से श्रपने देश की दिशा में कुछ पढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। कैलिप्सों दयाई हो। उठती है श्रौर उसे वचन देती है कि वह उसे सारा सामान

देगी जिससे वह लट्टों की एक डोंगी बना ले। यह डोंगी उसे देवताश्रों के श्रनुप्रह से उसके द्वीप ईथाका तक पहुँचा देगी।

यूलिसीज़ श्रानन्द के मारे फूला नहीं समाता। वह बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन श्रोर जी-भर विश्राम करता है। इस तरह एक रात श्राराम करने पर वह दूसरे दिन सबेरे बीस पेड़ काट डालता है श्रोर शीघ ही एक डोंगी तैयार कर लेता है! कैलिप्सो उस डोंगी में सभी श्रावश्यक सामान रख देती है श्रोर वह उस द्वीप से विदा होता है।

सत्तरह दिन तक तारों के सहारे चलने के बाद वह फ़ियैशिया-द्वीप के समीप पहुँचता ही है कि नेप्टयून सावधान हो-उठता है क्योंकि वह जानता है कि उसके शत्रु का बचकर निकल-भागना सम्भव है ! श्रतएव वह श्रपने त्रिशूल से उस पर प्रहार करता है । इस त्रिशूल के एक प्रहार से ही समुद्र में तूफ़ान त्र्या जाता है श्रीर उससे टकराकर यूलिसीज़ की डोंगी टुकड़े टुकड़े हो जाती है । यूलिसीज़ का हृदय इस भय से बैठने-सा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि वह समुद्र में विलीन हो जाये, परन्तु इसी समय समुद्र की श्रप्तरा लिउकोथिया उसे एक प्राण-रक्तक रूमाल देती है श्रीर साथ हो यह श्रादेश भी कि जब वह सकुशल धरती पर पहुँच जाये तो उसे फिर समुद्र की लहरों को सौप दे ! यूलिसीज़ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है । श्रव वह इस रूमाल के कारण लहरों पर लहराता चलता है, पानी में हूबता नहीं, किन्तु,

'एक विशाल लहर ने फेंका युलिसीज़ को तट की स्रोर. तट कि घरा था जो पहाडियों से भीषण ऊँची-ऊँची ! खाल न रह जाती शरीर पर यहाँ हड्डियाँ होती चर. यदि न मिनर्वा के कारण यह भाव हृदय में जग जाता-श्रागे बढे शक्ति साहस से श्रीर शिला को फिर लें थाम ! यही किया उसने, फिर उससे चिपट गया वह ताकृत भर ! बहुत कड़े हाथों से उसने पकड़ी शिला रगड़ से, पर, छिले हाथ, कट गई खाल, दो एक दांत भी टूट गये, पीड़ा से रो-उठा, किन्तु वह एक बार इस तरह बचा ! श्रीर, वेग लहरों का उसने सहन किया फिर कुछ चण तक ! किन्तु, दूसरी तेज़ लहर ने उसे घसीटा, ज्यों बिल से कोई मछुत्रा बुद्धि-शक्ति से ले घसीट पशु 'कटिल' कभी, जो कि मुलायम होता है, ख़द रच्चा करता है श्रपनी, कभी कभी जिसके ऊपर रहते हैं पत्थर के ढेले ! कैसे भला टिके रहते फिर उस पत्थर पर उसके हाथ ! छूटे, वहा तुरत वह, पहुँचा शीघ्र बीच में सागर के ! किन्तु मिनवीं ने चिन्ता की मन में जगा विचार नया-क्यों न शक्ति कर ले संचित श्री, बहे साथ उन लहरों के

जो कि बीच से उठकर प्रायः कहीं किनारे लगती है! बस फिर क्या था, बहा श्रीर वह श्राया बहकर सरिता में, जिसके सुन्दर जल को उसने तैर-तैर कर पार किया!

इस प्रकार वह ऐसी भीषण विपत्तियों में जीकर धरती पाता श्रौर किनारे पर पहुँच जाता है। वह तुरन्त ही समुद्री श्रप्सरा का रुमाल पानी में बहा देता हैं, मुरफाई पत्तियों में श्रपने को छिपा लेता है श्रौर गहरी नींद में सो जाता है।

### पर्व छः-

इसी समय जबिक यूलिसीज़ इस प्रकार गहरी नींद में है, मिनवां फ़ियैशिया के राजा ऐलिसिनस की बेटी नउसिकान्त्रा को स्वप्न देती है कि वह उठे, स्वयं ऋपने वस्त्र धो डाले ऋौर ऋपने विवाह के लिये तैयार हो ! राजकुमारी तुरन्त ही जग जाती है ऋौर निर्देश करती है कि खचरों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर रखकर उसके सारे कपड़े धोने के स्थान पर पहुँचा दिये जायें। इसके बाद ही वह ऋपनी सिखयों से विदा होती ऋौर समुद्र की ऋोर चल पड़ती है।

कपड़े धुल जाते श्रीर सूखने के लिये फैला दिये जाते हैं, किन्तु राजकुमारी श्रीर उसके साथ की कुमारियां तब तक गेंद खेलती रहती हैं जब तक कि उनके कीड़ा-शब्द के कारण यूलिसीज़ जाग नहीं जाता, श्रीर श्रपने नंगे शरीर को सघन पत्तियोंवाली शाखों के पीछे छिपा नहीं लेता! जैसा कि स्पष्ट भी है, राजकुमारी को यह सममते देर नहीं लगती कि वह किसी समुद्री दुर्घटना से त्रस्त, किसी प्रकार बचा हुश्रा एक निरीह प्राणी है जिसे सहायता की श्रावश्यकता है। राजकुमारी स्वभावतः दयालु है, श्रतएव वह उसे कपड़े देती है श्रीर साथ ही यह श्रादेश भी कि वह उसके रथ के पीछे-पीछे नगर में प्रवेश करे श्रीर फिर वहां उसकी प्रतीचा करे। वह कहती है कि महल में पहुंचते ही वह उसे श्रपने माता-पिता से मिलाने की की व्यवस्था करेगी। वह यह नहीं चाहती कि वह श्रज्ञात व्यक्ति के साथ-साथ नगर में प्रवेश करे श्रीर इस प्रकार लोगों को उसके बारे में काना-पूसी करने का श्रवसर मिले।

### पर्व सात-

राजकुमारी महल में लौट स्राती है स्रौर उसके कपड़े रथ से उतारे जाते हैं। यूलिसीज़ उसके रथ के पीछे-पीछे चलने की कोशिश करता किन्तु पिछड़ जाता है। इस समय मिनर्वा उसे रास्ता बतलाती है स्रौर रास्ता ही नहीं बतलाती उसका पथ-प्रदर्शन भी करती है। इस प्रकार वह नगर में स्रौर फिर महल में प्रविष्ट हो जाता है, किन्तु उसे कोई देख नहीं पाता! उसे लोग केवल तब देख पाते हैं जब वह नाउसिकास्रा के स्रादेश का पालन करने के विचार से उसकी मां के सम्मुख उपस्थित होता है स्रौर चाहता है कि वह उसकी सहायता करे। राजा स्रौर रानी, दोनों ही, उससे प्रभावित होते हैं स्रौर प्रसन्न होकर उसे स्राक्षय देने का वचन देते हैं, किन्तु भोजन करते समय वह स्रपने को समुद्री-दुर्घटना का शिकार, एक स्रभागा नाविक बतलाता है स्रौर चाहता है कि उसे केवल उसके घर भेज दिया जाये! वह भोजन समाप्त करता है। सहसा

ही रानी की निगाह उसके कपड़ों पर पड़ती है जो उन्हें पिंहचान लेती है श्रौर यूलिसीज़ से प्रश्न करती है कि वे उसे कैसे श्रौर कहां से मिले ! वह सारी कथा जान लेने पर बड़ी सन्तुष्ट श्रौर बड़ी प्रसन्न होती है, क्यों कि वह श्रनुभव करती है कि उसकी पुत्री बड़ी दयालु, दानशील श्रौर विवेक-सम्पन्न है। राजा श्रौर रानी विश्राम करने के लिये प्रस्थान करने के पहले एक बार फिर उस यात्री को वचन देते हैं कि वे उसे शरण तो देंगे ही, उसकी हर प्रकार रक्षा भी करेंगे!

# पवे স्त्राठ-

दूसरे दिन राजा अपने अप्रतिथि को जन साधारण की एक सभा में ले जाता है वहाँ
मिनवीं ने उस स्थान के लोगों को पहले से ही बुला रक्खा है। राजा ऐलिसनस अपना आसन महण
करता है और सभा में सर्व साधारण को यह सूचना देता है कि एक अज्ञात उनकी सहायता
का इच्छुक है। इसके बाद वह प्रस्ताव करता है कि एक भोज हो जिसमें राज्य का अंधा-चारण
डिमॉडोकस अपने गानों से सब का मनोरंजन करे, तत्पश्चात अतिथि को अपनेकानेक उपहार
भेंट किये जायें, और इस प्रकार उसे विदा दी जाये! प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत होता है।

भोज की व्यवस्था होती है। भोज आरम्भ होता ही है कि चारण अपना गाना श्रारम्भ करता है, जिसमें यूलिसीज़ श्रीर एकीलीज़ में हुये एक द्वर्द का वर्णन है। यूलिसीज़ चुपचाप गाना सुनता रहता है किन्तु इस गाने के स्वर से उसके हृदय के सारे घाव हरे हो-उठते हैं, सारा सुखमय स्रतीत उसके सम्सुख इतना सजीव स्त्रौर स्पष्ट हो उठता है कि उसकी स्राँखों में स्राँस् श्रा जाते हैं, श्रीर उन्हें छिपाने के लिये वह श्रपने लबादे को सिर के ऊपर खींच लेता है! राजा इस भावुकता को देलकर चारण को गीत समाप्त करने का स्रादेश देता है स्रौर प्रस्ताव करता है कि अपन दूसरे खेल-तमाशे हों! आजा का पालन किया जाता है आरे दौड़, कुश्ती श्रौर चक श्रादि में श्रपने कौशल का प्रदर्शन करने के बाद प्रतियोगिताश्रों में भाग लेने वाले यूलिसीज का मज़ाक बनाते स्त्रीर उसे चुनौती देते हैं कि वह भी शक्ति स्त्रीर चातुरी के खेलों में भाग लेकर अपने कौशल और अपनी प्रवीणता का परिचय दे। यूलिसीज उनके तीखे व्यंग्यों से आहत हो जाता है और उत्तेजित हो-उठता है। वह चक्र को उनके सब से दूर के लक्ष्य से बहुत दूर फेंक देता है स्रौर कहता है कि यद्यपि इधर उसे स्रभ्यास नहीं रहा है, फिर भी वह शक्ति के खेलों में भी उनमें से किसी का भी सामना करने से नहीं डरता, केवल यह कि किन्हीं कारणों से वह दौड़ श्रौर नाच की प्रतियोगिताश्रों में ही भाग लेने में श्रसमर्थ है! श्रतएव उसका पौरव स्त्रौर च्ना प्रकट हो उठते हैं स्त्रौर हीनता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति दूसरी पंक्ति में नज़र श्राती है ! किन्तु हीन-दल व्यर्थ की श्रालोचना करने से श्रव भी बाज़ नहीं श्राता ! इस बीच में नवयुवक-दल नाचता रहता है स्त्रीर तब तक नाचता रहता है जब तक कि चारण एक दूसरा ऐसा गीत आरम्भ नहीं करता, जिसमें बतलाया गया है कि वल्कन ने कैसे एक दुष्चरित्रा पती को दंड दिया !

इसके बाद सारे फ़ियैशिया के निवासी उस श्रजनबी यूलिसीज़ को विविध उपहार भेंट करते हैं। इस समय यद्यपि वह श्रनुभव करता है कि वह बहुत बड़ा श्रादमी है, फिर भी नउसिकाया को विश्वास दिलाता है कि वह उसके उपकारों को कभी न भूलेगा श्रौर उसका चिरशृश्वी रहेगा क्योंकि उसने ही उसकी सहायता पहिले-पहल की है।

उत्सव समाप्त होता है। एक बार चारण फिर मुखरित होता है। इस बार वह गाता है कि ट्राय के युद्ध के सिलिसिले में यूलिसीज़ ने एक लकड़ी के घोड़े की व्यवस्था की जिसे पीछे लौटते समय यूनानी समुद्र-तट पर छोड़ श्राये। इसके बाद वह गाता है कि युक्ति सफल हुई। यूनानियों ने लकड़ी के घोड़े से बाहर निकलने की व्यवस्था की श्रीर स्वयं बाहर निकलने के बाद उन्होंने श्रपने साथियों के लिये भी द्वार खोल दिये। इसके बाद इस समय, जब कि दस वर्ष की लम्बी श्रवधि के बाद ट्राजन सारी श्राशंकाश्रो श्रीर चिन्ताश्रों से मुक्त होकर लॉरेस्स पर, जैसे, घोड़े बेचकर सो रहे थे, यूनानी विजयोल्लास में मदोन्मत्त ट्राय में घुस पड़े। इस प्रकार ट्राय का पतन का श्रारम्भ हुश्रा।

इस सफल अन्धे चारण के इस प्रकार गाने से यूलिसीज एक बार फिर द्रवित हो उठता है, उसकी आँखों से आँसू वह चलते हैं और आँसू को बड़ी-बड़ी बूँदें उसकी पलकों से उसके गालों पर इस प्रकार चू पड़ती हैं, जैसे कि नगर के सिंह-द्वार पर शत्रु-सैनिक एकतित हों और कोई पत्नी अपने वीर-पित को लड़ने के लिये जाने-देने के पहले उसका आलिंगन करे और द्रवित हो उठे! वह इसी स्थिति में बहुत देर तक पड़ा-रहता है, किन्तु उसकी स्थिति से कोई और अवगत नहीं है, केवल राजा से ही उसकी यह दशा अनजानी नहीं रहती, क्योंकि वह उसके पास ही बैठा है। राजा तुरत ही नगर के प्रमुख नाविकों और राजकुमारों को सम्बोधित करता है और कहता है गायक को रोक देना चाहिये, क्योंकि वह जो कुछ गा रहा है वह सब के लिये समान-रूप से आनन्द-दायक नहीं हैं—गायक ने भोजारम्भ के समय पहली बार स्वर भरे और यह अज्ञात विचलित हो उठा! वह तब से अब तक सन्तप्त है, आहें भर रहा है, कराह रहा है जैसे कि उसका शोक समाप्त ही न होगा, उसके विषाद का अन्त ही नहीं।

राजा उत्सुक हो उठता है। उसे शंका होती है कि हो-न-हो उसके श्रातिथि का कोई सम्बन्धी श्रवश्य ही ट्राय के युद्ध में मारा गया है, जिसकी स्मृति-मात्र उसे श्रमहा है। श्रन्त में वह उससे प्रार्थना करता है कि वह स्वयं इस सारे रहस्य पर प्रकाश डाले।

### पर्व नौ-

इस प्रकार श्रपनी कथा कहने के श्राग्रह में यूलिसीज पहिले श्रपना परिचय देता है श्रीर श्रपने द्वीप का वर्णन करता है। इसके बाद वह विस्तार में बतलाता है कि कब श्रीर कैसे

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कश्प-वृत्त ।

द्राय का पतन एवं विनाश पूर्ण हुआ और वह स्वयं और उसके साथी ट्राय के तटों से चले ! वह आगे कहता है कि उन्हें अनुकूल हवायें मिलीं और वे सब येन्स के शहर हस्मारस पहुँचे ! इसे उन्होंने जीत लिया । किन्तु बजाय इसके कि वे लूट के माल के साथ तुरन्त अपनी राह लेते, जैसा कि उसका आप्रह था, वे सब वहां रके रहे और अन्त में अपनी आशा के विपरीत शत्रु को वहां पाकर हका-बका हो गये, किन्तु उनसे किसी प्रकार जान बचाकर निकल-भागे ! फिर, वे एक त्फान के कारण कई दिनों तक त्रस्त रहने के बाद कमल-भोजी देश के समीप आ-पहुँचे ! यह एक अद्भुत देश था । यहाँ के लोग एक प्रकार के निद्रावाहक कमल की कलियाँ और उसके फूलों को खाकर जीवित रहते थे ! अतएव यहां पहुँचने पर उसने नगर की स्थिति समफ-आने के लिये तीन व्यक्ति मेजे । वह बहुत देर तक उनकी प्रतीचा करता रहा किन्तु वे न लौटे । तब चिन्ता होने के कारण वह स्वयं उन्हें खोजने के लिये निकल पड़ा । उसने उन्हें खोज निकाला किन्तु देखा कि उन्होंने भी उसी कमल की कलियों खा ली थीं वे भी बेहोश थे, और उन्हें अपनी महत्वा महत्वाकांचा अथवा अपनी मातृभूमि का कुछ भीध्यान नथा । वह उन्हें किसी प्रकार जहाज़ तक लाया, उसने उन्हें जहाज़ में जकड़ा और आदेश दिया कि वह विनाशकारी तट तुरन्त ही छोड़ दिया जाय, तीव गति से आगो बढ़ा जाय और रास्ते में कहीं हकने के नाम भी न लिया जाय!

वे चल पड़े श्रीर शीघ ही वल्कन के सहकारी साइक्रोपीज़ के द्वीप के समीप पहुंचे। यहां नया भोजन श्रीर ताज़ा पानी लेने के विचार से उन्होंने पास के एक द्वीप के किनारे लंगर डाला। तुरन्त ही उसकी निजी इच्छा हुई कि वह पहले साइक्रोपीज़ से भेंट करे श्रीर तब श्रागे बढ़े। श्रव बह सबसे बहादुर बारह वीरों श्रीर सुस्वादु मदिरा से भरी लाल की एक बोतल साथ लेकर साइक्नोपील के सहकारी पॉलिफ्नेमस से मिलने के लिये चल पड़ा! उसने उसकी गुफ़ा खोजी श्रीर उस दैत्य की गुफ़ा में अपने साथियों के साथ घुसने के बाद उसने श्राग जलाई। वे सब उस श्चाग को घेर कर बैठ गये श्रीर 'पॉलिफ़ेमस' की प्रतीचा करने लगे ! वह यहाँ घी-मक्खन श्रादि का व्यापार करता था श्रीर शीघ ही लौटने वाला था। उन्हें बहुत देर तक राह नहीं देखनी पड़ी कि एक श्रांख वाला वह दैत्य श्रपने पशु-समूह सहित श्रन्दर श्राया श्रीर उसने एक ऐसी चट्टान से उस गुफ़ा का मंह बन्द कर दिया जिसे श्रीर कोई उसके स्थान से टस से मस न कर सकता था। इसके बाद ही वह श्रपनी भेड़ों को दुहने श्रौर पनीर बनाने में व्यस्त हो गया! उसने उन की श्रोर जुरा भी ध्यान नहीं दिया। वह श्रपना सारा काम-काज करता रहा श्रौर श्रन्त में भोजन करते समय उसने उन सबको देखा ! उन्होंने बहुत विनम्रता से यदि कुळ त्रुटि हुई हो तो उसके लिये समा-याचना की। दैत्य ने बहुत कर्कश शब्दों में प्रश्न किया कि क्या वे कुल उतने ही श्रादमी हैं। उसे उत्तर मिला श्रोर उसने उसके (यूलिसीज़ ) शब्दों पर विश्वास कर लिया कि वे समुद्र की एक दुर्घटना से प्रस्त श्रीर त्रस्त लोग हैं। इसके बाद वह कुछ न बोला किन्तु शयन

<sup>े</sup>गोल आँखोंवाली राक्सी जाति के गरिइये जो भादिमयों को खा जाते थे भौर जूपिटर से भी न दरते थे!

करने के लिये लेटने से पहले उसने उनमें से दो को पकड़ा श्रौर खा डाला। वह सो गया। इस समय जब कि वह उन शेष व्यक्तियों की दया पर पूर्णतया श्राश्रित था, उसने उसे मार डालने का पक्का इरादा किया, किन्तु वह श्रपने संकल्प पर हढ़ न रह सका, क्योंकि वह श्रौर उसके सारे साथी मिलकर भी गुफ्ता के मुख पर रक्खी उस चेट्टान को उसकी जगह से हिला न सकते थे, श्रतः उन सब का बाहर निकलना श्रसम्भव था! श्रव इस विवशता के कारण ये उसी श्रसहाया-वस्था में रात काटने पर मजबूर हो गये!

सुबह हुई । दैत्य उठा । उसने फिर श्रपनी भेड़ें दुहीं श्रौर एक बार फिर दो यूनानियों को निगल डाला । इसके बाद उसने बड़ी सरलता से चट्टान को लुढ़काकर एक किनारे कर दिया श्रौर श्रपने पशुश्रों के साथ बाहर निकल जाने पर उसे फिर यथास्थान रख दिया । इस तरह दिन में भी उसे श्रौर उसके श्राठ साथियों को गुफ़ा में बन्दी का जीवन बिताना पड़ा!

दिन बड़ा था। उसने (यलिसीज़ ने) उस लम्बे दिन में एक छोटे जैतून को छीलकर नोकदार बनाया, उसे स्नाग में कड़ा किया स्त्रीर स्त्रपने साथी निश्चित किये जो उसकी योजना की सफलता के लिये श्रावश्यक थे ! शाम हुई । पॉलिफ़ेमस श्राया । उसने पिछली शाम की भौति ही श्रपना घरेलू कार्य समाप्त किया श्रीर फिर उनमें से दो यूनानियों का श्राहार करने के बाद उसके द्वारा प्रेषित मदिरा का पान किया । वह उसके स्वाद से बहुत सन्तुष्ट हुन्ना स्नौर उस ने वायदा किया कि यदि मदिरा देनेवाला उसे ऋपना नाम बना देगा तो वह उसे पुरस्कृत भी करेगा। दैत्य पीता गया श्रौर नशे में चूर होकर सोने से पहिले यह जानने पर कि उसका नाम 'नोमैन' ( कोई आदमी नहीं ) है, वायदा किया कि वह सबको खाने के बाद ही उसे खायेगा। इसके बाद वह सो गया। इस समय उसने श्रीर उसके चार साथियों ने उस नोकदार जैत्न को बहुत देर तक आग में डाल रक्ला श्रीर जब वह बिल्कुल श्राग की तरह दहकने लगा तो उन्होंने उसे श्राग में से निकाल लिया। वह श्रौर उसके साथी चारों श्रोर इक्ट्रे हये। इस समय जाने किस देवता ने उन्हें शक्ति-दान दिया श्रीर यह कि वह स्वयं भी उन्हें हिम्मत बंधाता रहा. श्रन्थथा सम्भव था कि वे डर कर उसका साथ देने से इन्कार ही न करते वरन् उसे त्याग भी देते इस समय वह स्वयं अगले सिरे पर था अप्रीर उसके साथी उसके पीछे ! उन सब ने पूरी शक्ति लगाई श्रीर उस चमकते, दहकते, तेज़ जैतून को उस दैत्यकी श्रांख में घुसेड़ दिया। चारों श्रोर से रक्त वह चला। लपट की तेज़ी के कारण उसकी पलकें श्रीर भवें भस्म हो गईं। श्रांख की ज्योति जाती रही श्रौर वह दर्द से बुरी तरह चीत्कार कर उठा।

उसकी चीत्कार से उसके साथी 'साइक्लोपीज़' जाग उठे। वे दौड़कर श्राये श्रौर उसकी गुफ़ा के चारों श्रोर चक्कर लगाकर उन्होंने उसकी इस चीत्कार का श्रथे जानना चाहा! किन्तु, वह लगातार एक ही उत्तर देता रहा कि उमें नोमेंन मार रहा है, श्राहत कर रहा है। वे इससे कुछ न समभे किन्तु उसने (यूलिसीज़) श्रौर उसके साथियों ने इससे लाभ उठाया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि श्रचरज है कि वे समभ नहीं पा रहे हैं कि देवता उसके दुष्कमों के लिए उसे सज़ा, दे रहे हैं। 'साइक्लोपीज़' ने सब कुछ सुना, उसे उसके भाष्य पर

छोड़ दिया श्रौर श्रपनी राह ली!

सबेरा हन्ना। पॉलिफ़ोमस कराहते हुए उठा. उसने चट्टान सरका कर एक तरफ कर दी श्रीर उसके पास ही हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे श्राशा थी कि वन्दी भागेंगे श्रीर इस तरह वह उन्हें पकड़ सकेगा। किन्तु उसने (युलिसीज़ ने) श्रपने को श्रीर श्रपने साथियों को भेड़ों के पेटों से बाँध लिया। इस प्रकार वे सब के सब भेड़ों के घने ऊन में चिपट कर भेड़ों के साथ ही गुफ़ा के बाहर निकल श्राये। दैत्य श्रंधा था, श्रतएव यह देखने के लिए कि उसकी मेड़ों पर श्रजनबी तो नहीं सवार थे, उसने श्रपनी सारी भेड़ों की पीठ पर हाथ फेरा । उसने स्पर्श से श्रपना प्रिय भेड़ा पहिचान लिया श्रौर उसकी धीमी चाल से श्रनुमान किया कि इस प्रकार, ऋसाधारणतया, धीरे-धीरे चलकर वह उसके घावों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है। इस तरह सब भेड़ों के साथ उसका प्रिय भेड़ा भी बाहर निकला। दरवाड़ो की श्रोर उसका मुख था। वह अपने ऊन और उन सबके बोमसे दवा जारहा था, और अन्त में आगे न बढ़ सका. रक गया । उसे इस प्रकार रुकता पाकर दैत्य ने अचरज किया कि ऐसी क्या नई बात है कि आज वह भेडा सबके बाद बाहर निकल रहा है, ऐसा तो पहिले कभी नहीं हुन्ना। वह तो हमेशा ही सारी भेड़ों के त्रागे रहता था, शक्ति से कूद-कूद कर सबके त्रागे दौडता चलता था, सबसे त्रागे के पंक्ति में रहकर चरागाहों की हरी हरी घास चरता था. छलांगे भरता सबसे पहले पानी पीने के लिये पानी के सोतों पर पहुँचाता था श्रीर संध्या के समय सबसे पहिले गुफ़ा को लौटता था। वह सर मारता था, किन्तु उसकी समभा में न आता था कि इस दिन ही क्यों उसका प्रिय भेड़ा हर मामले में सबके पीछे है। उसे विश्वास हो गया कि सचमुच ही वह श्रपने स्वामी के श्रांख के लिए संतप्त है, जिसे एक इत्यारे ने फोड़ दिया श्रीर जिसके लिए उस व्यक्ति ('यलिसीज) श्रौर उसके साथियों ने उसे इतनी शराब पिलाई कि वह बेहोश हो गया। सहसा ही उसे लगा जैसे कि उसके शत्रु सुरित्त नहीं हैं स्त्रीर उसने तुरन्त ही चाहा कि उसका प्रिय मेड़ा उसकी इस धारणा का समर्थन करे ! उसकी कामना थी कि वह भेड़ा उसकी धारणा का समर्थन ही न करे प्रत्युत उनके छिपने के स्थान का पता भी दे ! यही नहीं, बल्कि वह यह भी चाहता था कि इस प्रकार पता पाने पर वह स्वयं जाकर उन्हें खोजे, उनके दिमाग इस तरह पृथ्वी पर घंटों रगड़े कि वे सब कुत्तों की मौत मरें स्रौर इस तरह वह उस पीड़ा स्रौर उस यातना को बदला लेकर, जिसके लिये कोई 'नोमैन' जिम्मेदार था, वह सन्तोष की सांस ले।

किन्तु ऊपर लिखी युक्ति से गुफ़ा से बाहर त्राने पर उसने ('यूलिसीज़) ऋपने ऋौर ऋपने साथियों के बन्धन काटे। इसके बाद वह उस दैत्य की भेड़ों को हांक कर ऋपने बेड़े तक ले गया, जिसे उसने एक खाड़ी में छिपा रक्खा था! इस तरह पॉलिफ़ेमस के स्थान से बहुत दूर ऋपने पर उसने चिल्लाकर ताने भरी ऊंची ऋावाज़ में ऋपना वास्तविक नाम बताया ऋौर उसे ऋपने ऋोर ऋपने साथियों के बचकर भाग निकलने से ऋवगत कर रिया। दैत्य बड़ा क्रोधित हुआ। वह बड़ी ज़ोर से गरजा ऋौर फिर ऋाई हुई आवाज़ की दिशा में चट्टानें फेंक-फेंक कर मारने लगा। ऋन्तमें उसने घोर सन्ताप से शपथ ली ऋौर ललकार कर कहा कि उसका पिता

नेप्ट्यून उनसे श्रवश्य ही इस श्रनीति का बदला लेगा !

## पर्व दस-

य्लिसीज़ की कथा क्रम से चल रही है! वह कहताहै कि साइक्लोपीज़ के द्वीप से चल कर उसने हवा के देवता इस्रोलस से भेंट की। उसने उसका स्रीर उसके साथियों का बड़ा सत्कार किया। मित्रता के प्रमाण-स्वरूप, श्रीर इस विचार से भी प्ररित होकर कि यूलिसीज़ अपने देश पडंच जाये, उसने वायदा किया कि वह विरोधी हवाओं को वंदी कर देगा श्रीर ऐसी ही हवाओं को गतिशील होने देगा जो उसे उसके देश पहुँचने में सहायक ही न होंगी, प्रत्युत शीघातिशीघ उसे उसके देश पहुँचा भी देंगी ! इन्नोलस ने सारी तेज़ हवायें न्त्रीर ग्रंधड़ एक खाल के थैले में बन्द कर दिगे श्रौर उसे श्रादेश दिया कि वह थैला किसी भांति खुलने न पाये। इस्रोलस से बिदा होने के बाद उसने उस थैते की इतने चिन्ता की स्रौर रचा की कि उसके साथियों को सन्देह हुआ स्त्रीर उन्होंने सोचा कि वह थैला स्रवश्य ही बहुमूल्य रत्नों से भरा हुन्ना है। नौ दिन न्नौर नौ रात तक वह स्वयं पतवारों पर सचेत न रहा कि कहीं कुछ ऐसा न हो कि उनकी गति त्रवरुद्ध हो जाय, किन्तु दसवें दिन जब उसके निवास-स्थान ईथाका का तट साफ़ भलकने लगा, उसकी पलकें छप गई! इस समय उसके साथियों ने आपस में मन्त्रणा करनी शुरू की कि जब उन सबने भी उसके बराबर ही कष्ट सहन किये हैं तो उसे क्या श्रिषकार है कि ट्राय की लूट के सारे ख़जाने श्रीर इश्रोलस से मिले हुये सारे बहुमूल्य उपहारों को वह केवल श्रपनी सम्पत्ति समभे । श्रतएवं उन्होंने निश्चित किया की उस थैले के तमाम जवाहिरातों पर वे श्रपना श्रधिकार प्राप्त करेंगे । इस निश्चयं के बाद ही उन्होंने थैला खोल दिया । थैले के खुलते ही उल्टी हवायें जो उसमें बन्द थी एक भीषण गर्जन के साथ निकल भागी श्रीर उसी चण भयंकर तुफान आ गया। बेड़ा विरोधी हवाओं और तुफान का सामना न कर सका और उसमें पड़कर वेग से विरोधी दिशायें में बहने लगा। इस संकट के ऋाते ही वे सब घोर हाहाकार ऋौर विलाप करने लगे, क्योंकि उन्होंने यह भी श्रनुभव किया कि वे एक बार फिर श्रपने पूर्वजों की भूमि से बहुत दूर बहे जा रहे थे। उनके इस रोने-चिल्लाने से वह जाग उठा। नींद टूटते ही वह संकर्ल-विकर्प में पड़ गया। उसके सम्मुख दो विचार श्राये — एक तो यह कि वह जहाज़ से कूद कर जान दे दे स्रौर, दूसरा यह कि वह स्रपने साथियों के साथ रहे स्रौर धैर्य धारण करे। दूसरा विचार उसे अधिक पसन्द आया। वह अपने लबादे में लिपटा हुआ शांति और धैर्य से जहाज पर बैठा रहा श्रीर उसके साथी अपनी करनी पर रोते पछताते श्रीर श्रपने भविष्य की कल्पना से कराहते रहे। बेड़ा तेज़ी से हवा आरों के साथ उल्टी दिशा में बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। आपन्त में वह फिर इस्रोलस के द्वीप पर स्त्रा लगा!

हन्नोलस ने छिन्न-भिन्न पालों के सिहत यूलिसीज के बड़े को लौटते देखा श्रीर उसे विश्वास हो गया कि हो-न-हो उन्होंने श्रपने किसी कार्य से श्रनिवार्य-रूप से किसी देवता को कुपित कर दिया श्रीर उसने ही कोध में उस बेड़े की श्रपने राज्य से इतनी दूर, पीछे की श्रीर बहा दिया।

इस प्रकार सात दिन तक वे सब बड़े परिश्रम से बेड़ा खेते रहे। श्राठवें दिन उनके बेड़े को एक बन्दरगाह मिला जो 'लिस्ट्रिगोनियन' (मनुष्य मांस-भन्नी राक्त्सी) का बन्दरगाह था। इन रात्त्सों के पंजों से कुछ ही प्राणी बच सके। श्रपने इस प्रकार बिछुड़-गये मित्रों के भाग्यों पर दु:ख प्रकट करते हुये उन्होंने फिर सर्व के द्वाप पर लंगर डाला। यहाँ ऋपने कुछ साथियों के साथ यूलिसं ज़, जहाज पर ही रहा किन्तु शेष साथी अन्न-पानी की तलाश में निकल पड़े। अन्यलोगों ने दर पर एक अरु हा सा मकान देखा। ये समीप गये और इन्हें पता लगा कि वह सर्स नामक एक जाद्गरनी का निवास स्थान था। वह जाद्गरनी इन सबके आगमन से ख्रवगत थी ख्रतएव उसने एक दावत श्रीर स्वादिष्ट पेय की व्यवस्था पहिलों से ही कर रखी थी । इन सबके वहाँ पहुँचने पर उसने एक को छोड़कर सबको श्रपनी मधुर श्रावाज़ से मोहित श्रीर वशीभृत कर लिया श्रीर उन्हें अपने महल में गद्दों पर बैठाया ! उसके आदेश से उनके सामने पनीर और अन्य खादा-वस्तुओं के साथ मदिरा श्रीर श्रन्य मादक श्रीर घातक पदार्थ लाये गये। उन्होंने जी भर खाया-पिया। फल यह हुआ कि थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपने घरबार और अपने देश की कुछ भी सुधि न रही ! ऋब घृणा से उसने ऋपना जादू का डंडा उनपर फिराया ऋौर कहा कि वे सब उन पशु ऋौं बदल जायें जिनसे अधिक-से-अधिक उनकी शक्तें मिलती हों ! एक चर्ण के बाद ही वे सुअर हो गये श्रौर उनके समूह ने उस जादूगरनी को घेर लिया ! उनके सिर, उनकी श्रावाज़ श्रौर उनके बाल बिलकुल सुन्नरों के-से थे किन्तु उन्हें कुछ देर पहले की न्नपनी माननीय स्थित का न्नप भी प्रा ज्ञान था। इस प्रकार वंदी बन जाने पर वे बड़े संतप्त हुये। एक च्राण बाद ही सर्स ने उनके सामने जैतन के फल ख्रीर वे सब चार्जे डाल दी जिन्हें सुत्रर बड़े चाव से खाते हैं!

इस स्रामूल-परिवर्तन से उस समूह का बचा हुन्ना व्यक्ति बुरी तरह डर गया। वह दौड़कर जहाज पर स्राया स्नौर उसने यूलिसीज से प्रार्थना की कि वह वह स्थान जल्द-से-जल्द छोड़ दे। किन्तु यूलिसीज़ ने स्नपने साथियों को उस स्थिति में छोड़कर जाने से इन्कार कर दिया! उल्टा वह उस जादूगरनी के निवास-स्थान की खोज में निकल पड़ा। उसे राह में एक दूसरे वेष में देवदूत मरकरी मिला। उसने उसे एक जड़ी तो दी ही, जो उसके सब साथियों को उन पेय पदार्थों के दुष्प्रभावों से मुक्त कर सकती थी, उसे उसके साथियों की मुक्ति की युक्ति भी बतलाई!

उसने मरकारी के सारे आदेशों का अच्हरशः पालन किया। वह सर्स के महल में पहुँच गया! उसके सामने भी नाश्ता रक्खा गया और उसने कुछ जलपान किया भी, किन्तु जब सर्स ने उस पर भी अपना जादू का डंडा फिराना चाहा तो उसने उसे धमकाया कि यदि वह उसके सब के साथियों को उनकी मानवीय स्थिति में उसे तुरन्त ही न सौंप देगी तो वह उसे मार डालेगा! भयातंकित सर्स ने उसकी इच्छा की पूर्ति तो की ही, वह उससे इतनी प्रभावित भी हुई कि उसने उसे और उसके साथियों को पूरे एक साल तक अपने अतिथि के रूप में अपने यहां रक्खा! साल भर बीत जाने के बाद उसके (यूलिसीज़) साथियों ने उससे घर लौटने का आग्रह किया, अतएव उसने सर्स से कहा कि उसे अपने साथियों

के लिये अब जल्दी-से-जल्दी वह स्थान छोड़ देना चाहिये और अपने देश की ओर प्रस्थान करना चाहिये। सर्प ने फिर भी रोकना चाहा, किन्तु उसने अपनी विवशताओं का उल्लेख किया और कहा कि अब उसका अधिक रक सकना असम्भव है! अन्त में सर्प ने अनिच्छा रहते हुये भी अपनी अनुमति दे दी, किन्तु आग्रह किया कि वह पहिले काले-सागर के उत्तर के भू-भाग सिमेरियन-समुद्र-तट पर जाये और भविष्य-दर्शी अंधे टाइरिसियस से अपने भविष्य का ज्ञान प्राप्त करे! उसे सर्स का यह प्रस्ताव अजीव लगा और इस तरह की यात्रा की कल्पना-मात्र से वह बड़ा हैरान हो उटा, किन्तु उसने उसे राह बतलाई और युक्ति भी! इस तरह वह शीघ ही उस स्थान के लिये साहस से चल पड़ा!

वायु श्रनुक्ल थी। उसका बेड़ा बढ़ता रहा श्रौर शीघ ही श्रनन्त-रात्रि के देश में पहुँच गया! वहां लंगर डालने के बाद उसने एक खाई खोदी, सर्स से प्राप्त हुई तमाम दुष्श्रा-त्माश्रों का वध किया श्रौर फिर नंगी तलवार लेकर एक ऊंचे टीले पर हढ़ता से खड़े होकर प्रेतों से समूह की प्रतीचा करनी श्रारम्भ कर दी! शीघ ही प्रेतों का दल पास श्राया। उसने उन प्रेतों में से एक को पहचाना भी। वह प्रेत किसी एक ऐसे प्राणी का था जो किसी विषेश दुर्घटना के कारण सर्स के द्वाप पर मर गया था! वह समुचित दाह किया की याचना कर रहा था! शीघ ही टाइरिसियस का प्रेत उसके सम्मुख श्राया, श्रौर उसने सर्स के श्रादेशानुसार ही उसे दुष्श्रात्माश्रों का थोड़ा-सा ख़ुन पीने की श्रनुभित दे दी! इस रक्त-पान के बाद प्रेत ने भविष्य-वाणी की कि यदि वह ट्रिनाक्रिया के द्वीप पर सूर्य के पशुश्रों का समादर करेगा तो वह श्रपने साथियों-सिहत सही-सलामत श्रपने देश पहुँच जायेगा, यद्यि राह में नेप्य्यून की बदला लेने की इच्छा के कारण उसे कुछ किटनाइयों का समना भी करना पड़ेगा! भविष्य-वक्ता की बात यहीं नहीं रुकी, बिक उसने यह भी कहा कि जो भी उस पर श्रौर उसके साथियों पर श्राक्रमण करेगा उसका नाश होगा। इस तरह वह किसी प्रकार किसी मृत्यु से बच कर श्रपने देश पहुँच जायेगा। वहां वह श्रपनी पत्नी के उद्धत प्रेमियों का वध करेगा, श्रौर तब कहीं चैन की सौंस ले सकेगा।

इतना कहने के बाँद प्रेत ने थोड़ा दम लिया, ऋौर फिर कहना श्रारम्भ किया कि इतना सब कर चुकने पर वह फिर देशाटन् करेगा। इस बार वह एक ऐसे स्थान पर जा लगेगा, जहाँ उसके हाथ के पतवार को एक ऐसा पंखा समक्त लिया जायेगा जिसके द्वारा श्रानाज से भूसा श्रालग करने का काम लिया जाता है। यहाँ उसे कल्याएकर बिल देनी होगी! श्रान्त में वह श्रापने स्थान को लौट श्रायेगा, शान्त बुद्धावस्था को प्राप्त होगा श्रीर फिर श्रापने स्वजनों के बीच में प्राण-त्याग करेगा।

टाइरिसियस की भविष्य-वाणी समाप्त हुई श्रीर वह उससे श्रलग हुआ। किन्तु इसके बाद ही उसने टाइरिसियस की माँ से भेंट की श्रीर तब उसने उन स्त्रियों से बातचीत की जो देवताश्रों श्रीर प्रसिद्ध वीरों की सन्तानों के जन्म के लिये प्रसिद्ध थीं।

### पर्व ग्यारह -

फ़ियेशिया के निवासी यह सारी कथा इतने दत्तचित्त होकर सुनते हैं मानो वे सौंस ही न ले रहे हों। इस बीच में, एकाएक, यूलिसीज़ कुछ च्ला के लिये रकता है स्त्रीर राजा इस विराम का कारण जानने के लिये उत्सुक हो उटता है। वह उससे स्प्रनुरोध करता है कि वह श्रपनी कथा पूरी करे ! श्रतः यूलिसीज़ फिर श्रारम्भ करता है श्रीर एगेमेम्नान के प्रेत से श्रपनी भेंट का वर्णन करता है ! एगेमेम्नान को उसके ट्रॉय से लौटने के बाद उसकी पत्नी श्रीर उसकी पत्नी के प्रेमी ने मार डाला था! वह कहता है कि एगेमेम्नान ने उससे ऋपने पुत्र की कुछ खोज ख़बर लेनी चाहिये, किन्तु उसने उत्तर में खेद प्रकट किया कि वह उसके विषय में विल्कुल अनुजान है ! इसके बाद ही उसकी निगाह एकीलीज़ पर पड़ी ! वह मृतात्मात्रों का ऋधिपति होने के बाव-जुद भी बड़ा दुखी था ! उसने बहुत विदग्ध होकर उससे कहा कि ग्रन्छा होता कि इन ग्रात्माश्रों का राजा होने के बजाय वह एक दीन, हीन साधारण मज़रूर होता! स्रतएव एकीलीज़ को स्राप्त्वा-सन देने के विचार से उसने उसके पुत्र की बड़ी प्रशंसा की श्रौर रण चेत्र में प्रदर्शित उसके शौर्य की बहुत बढ़ा-चढ़ा कर चर्चा! उसने उससे कहा कि ट्राय के लिये जाने के लिये छिड़े युद्ध में वह होश-हवास खोकर लड़ा स्त्रीर लकड़ी के घोड़े में वन्दी योद्धा स्रों में वह भी एक था। इस बातचीत के बाद ही एकीलीज़ की श्रात्मा श्रदृश्य हो गई। फिर कितने ही प्रेत उसके सम्मुख त्राये। केवल ऐजैक्स का प्रेत ही उसके सम्मुख नहीं त्राया! वह भूला न था त्रीर उसके हृदय में रह रह कर यह बात खटक-उठती थी कि यह वही यूलिसीज़ है जिसने रण-चेत्र में एकीलीज़ का कवच जीत लिया था। शीघ ही वे सब प्रेत गायब हो गये।

यहाँ इन प्रेतात्मात्रों के त्रांतिरक्त उसने नर्क के निकृष्ट प्रदेशों (हेड्ज़) के न्याया-धीशों को भी देखा श्रीर पाताल में स्थित तलहीन टारटरस नामक खाड़ी के श्रपराधियों को भी। किन्तु जब उस राष्ट्र के श्रसंख्यक मृत-प्राणियों ने उसे घेर लिया तो वह डर गया श्रीर जी छोड़-कर श्रपने जहाज़ की श्रोर भागा। जहाज़ पर पहुँचकर व्यवस्थित होते ही उसे पता भी न लगा कि कब उसका जहाज़ सर्स के समुद्र-तट पर जा-लगा।

# पर्व बारह-

इस बार इस द्वीप में उसने ऋपने मृत साथियों को दफ़नाया, सर्स से ऋपनी हेड्ज़-यात्रा का वृतान्त बतलाया ऋौर उससे विदा चाही । सर्स ने सहर्ष उसे ऋनुमित दे दी किन्तु सावधान किया कि उसे राह में समुद्री परियाँ मिलेंगी जो ऋपने मधुर कंठ की सहायता से ऋपने शिकार फँसाती हैं, भयानक चट्टाने मिलेंगी, सिल्ला नामक एक समुद्री-राच्सी मिलेगी, मेसेनियन े खाड़ी

<sup>े</sup> यनान के मेसेनिया नामक पश्चिमी प्रदेश की खाडी-

के दोनों तटों पर कैरिब्डिस नामक भंवर मिलेगी श्रौर ट्रिनाकिया में सूर्य्य के ढ़ोर मिलेंगे । उसने ये सारे संकट गिनाने के बाद उसे रास्ते भी बताये जिनसे वह सारी मुसीबतों से बच सकता था श्रौर उसे कुछ भी हानि न पहुँच सकती थी।

प्रातःकाल वह सर्स से विदा हुन्ना। शीघ ही उसका बेड़ा साइरेंस नामक समुद्री-परियों के स्थान के समीप पहुँचा। उसने तुरन्त ही ऋपने साथियों को ऋादेश दिया कि वे उसकी मुला-कृतियों श्रीर मंगिमाश्रों की तिनक भी चिन्ता न कर उसके कानों को मोम भरकर बहरा कर दें श्रीर उसे मस्तूल से बांधदें। उसके ऋादेश का पालन किया गया श्रीर इस प्रकार बहरा बनकर वह उन परियों के ऋाश्चर्यजनक मधुर गाने की ऋवज्ञा करता रहा। जब वह उनके स्थान से काफ़ी दूर निकल ऋ।या श्रीर उनकी ऋावाज़ दूरी में खो गई तो उसने ऋपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने उसे खोल दिया श्रीर उसके कानों से मोम निकाल दी।

किन्तु इसी समय कुछ ऐसा हुन्ना कि उसकी हिम्मत न हुई कि वह स्नपने साथियों से कैरिब्डिस नामक भंवर की चर्चा करे श्रीर उन्हें उस भयानक ख़तरे से श्रागाह करे, या उन्हें सिल्ला नामक राचसी के विषय में कुछ भी बताये। स्रतएव उसने केवल श्रपने की पूरी तरह शकों से सजा लिया! इस प्रकार वह स्वयं उस राज्ञसी का सामना करने को तैयार हो गया। जहाज़ श्रौर करीव श्राया श्रौर उस राजसी ने विना इसकी चिन्ता किये ही कि उसने उसका सामना करने की बड़ी-बड़ी तैयारियां कर रक्खी हैं उसके जहाज़ पर से छ: श्रादिमयों को नीचे खींच लिया ! वे फिर दुवारा दिखलाई न पड़े । वह ग्रागे बढा ! वह नहीं चाहता था कि वह सूर्य के ढोरों के प्रदेश ट्रिनाकिया में रुके क्योंकि वह डरता था कि उसके साथी नहीं सूर्य्य के ढोर चुरा न लें ! फिर भी चुँकि उसके साथी विश्राम करना चाहते थे इसलिये उसे वहाँ रकना पड़ा। इसी बीच में उल्टी हवायें बहने लगीं, श्रीर वे इतने दिनों तक बहती रहीं कि यूनानियों ने उनके साथ जो कुछ था सब खा डाला। इसके बाद तो यह हालत हुई कि वे जंगली जानवरों श्रीर मछलियों का शिकार करके अपने गोश्त के बरतनों को भरने की लाख़ कोशिश करते. किंतु फिर भी वे भूखे ही रहते । इसी बीच में एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसे बाहर जाना पड़ा। उसके भूखे साथियों को मौका मिला। उन्हें श्रपने संकल्पों का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। उन्होंने श्रावेश में श्राकर कुछ ढोरों का वश कर डाला ! वे मरने के बाद भी इस तरह चलते-फिरते थे जैसे कि वे जी रहे हों। किन्तु श्राश्चर्य तो यह है कि इस तरह श्रलौकिक चमत्कारों से भी उन पर कोई श्रनुचित प्रभाव नहीं पड़ा, वे ज़रा भी नहीं डरे ! उन्होंने भरपेट भोजन किया ! किन्तु छः दिन बाद जब वे जहाज़ पर सवार हुये तो ऐसे ज़ोर का तूफ़ान आया कि उसके (यूलिसीज़ के) अतिरिक्त शेष सब समुद्र में हूब गये। वह श्रपने टूटे-फूटे जहाज के मस्तूल से चिपट गया। इसके बाद ही उसे किसी तरह पता चला कि इस समय वह कैरिबिंडस नामक भंवर श्रीर उस ख़ूख़ार राक्षासी के प्रदेशों से गुज़र रहा है। श्रतएव वह एक श्रंजीर के पेड़ की बहुत नीचे तक लटकी हुई डालियों से

<sup>े</sup> भूमध्य-सारार का एक द्वीप-

लिपट गया ख्रौर इस प्रकार उन संकटों से बाल-बाल बचा। तत्पश्चात् नौ दिन तक समुद्र की लहरें उसे जी भर उछालतीं ख्रौर उससे खेल-करती रहीं । ख्रन्त में वह कैलिप्सों के द्वीप ख्रॉजिजिये के तट पर जा लगा! वहाँ से वह सीधा फ़ियैशिया ख्रा पहुँचा ख्रौर इस समय राज्य-सभा में उपस्थित है!

## पर्व तेरह—

यूलिसीज़ इस प्रकार श्रपने पिछले दस वर्षों के भ्रमण की कथा समाप्त करता है। इसके बाद कितनी ही श्रीर बातें होती हैं। तब राजा उसे भोज देता है। राजा भोज के बाद उसे कितने ही मूल्यवान उपहार भेंट करता है श्रीर उसे जहाज़ पर भेजकर उसके घर पहुँचने की सारी श्रावश्यक व्यवस्था कर देता है।

जहाज़ रवाना होता है श्रीर यूलिसीज़ जहाज़ के श्रगले भाग में निश्चिंत होकर सो जाता है। कुछ समय के बाद जहाज़ एक श्रत्यन्त सुरित्तत हथाकन-खाड़ों में पहुँचता है। यहाँ फ़ियैशिया के मल्लाह सुप्त यूलिसीज़ श्रीर सारे माल-खज़ानों को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं श्रीर श्रपने देश की राह लेते हैं। वे यहाँ तक श्राने कष्ट सहन करने के लिये धन्यवाद की भी श्रपेत्ता नहीं करते। वे सब श्रपने बन्दरगाह के समीप श्रा जाते हैं श्रीर श्रपने बन्दरगाह में धुसने की कोशिश करते ही हैं कि नेप्ट्यून उनके जहाज़ को लच्य कर श्रपना त्रिश्चण फ्रिंकर मारता है! वह इन मल्लाहों को भी श्रपना शत्रु समभता है क्योंकि इन्होंने ही उसे घर पहुँचने में मदद दी है। इस प्रकार उनका जहाज़ एक समतल चट्टान की शक्क में बदल जाता है! कहना न होगा कि हम श्राज भी उसे इस चट्टान के रूप में देख सकते हैं।

इधर इसी बीच में यूलिसीज़ जाग जाता है श्रीर सारी स्थित समभकर श्रपनी सारी सम्पत्ति एक गुफ़ा में छिपा देता है। शीघ ही छद्म वेश में मिनवी उससे मिलती है। वह उससे श्राग्रह करती है श्रीर उत्तर में वह श्रपना एक विलच्या लेखा देता है, जिसे वह बड़े ध्यान से सुनती है। इसके बाद ही वह उसे श्रपना परिचय देती है श्रीर उसे विश्वास दिलाती है कि उसकी पत्नी सर्वप्रकारण स्वामिभक्त है, उस पर किसी प्रकार का भी सन्देह करना पाप हैं! वह उसकी पत्नी के प्रेमियों का भी उल्लेख करती है श्रीर कहती है कि उन्हें किसी की भी चिन्ता नहीं हैं—वे निश्चय कर चुके हैं कि जैसे ही टेलेमैं कस लोटे उसे मार डाला जाये श्रतएव वे उसकी प्रतीचा में हैं। श्रन्त में वह उसे सलाह देती है कि वह एक बूढ़े मिखारी का रूप धारण करे, इस वेश में पहिले श्रपने सुश्ररों के पुराने रखवाले से मिले श्रीर, बाद में, जब समय श्रा जाये तो श्रपने श्रसली रूप में श्रपनी उपस्थित की घोषणा कर दे!

## पर्व चौदह-

यूलिसीज़ के रूप परिवर्त्तन में मिनवीं उसकी सहायता करती है। वह शीघ ही एक दीन भिखारी हो जाता है श्रीर सुत्ररों के बूढ़े रखवाले से भेंट करता है। वह श्रपने

उत्तमोत्तम सुम्रर उसके लामने पेश करता है श्रौर शिकायत सी करता है कि लालची प्रेमीगण उसके सुश्ररों को प्राय: चुरा ले जाते हैं! वह बहुत सुखी होता है जब यूलिसीज़ बतलाता है कि उसने कुछ समय पूर्व ही उसके स्वामी को देखा है, श्रौर वह शीघ ही लौटने वाला है। इस प्रकार की कितनी ही दूसरी बातें श्रौर यूलिसीज़ का बनावटी वर्णन विश्राम के समय तक उन दोनों का पर्याप्त मनोरंजन करते हैं! विश्राम के समय के वह सुश्ररों का उदार एवं दानी रखवाला उसे अपना सबसे श्रच्छा लबादा श्रोढ़ा देता है।

### पर्व पंद्रह्-

इधर मिनवी वेग से स्पार्टा पहुँती है। उसकी कामना से सुत टेलेमैकस के हृदय में एक तीव्र भावना जगती है कि वह बिना कुछ भी देर किये अपने देश को चला जाय! वह उसके सामने साकार होती है। वह उसे प्रेमियों के षड़यन्त्र से आगाह करती है, युक्ति बतलाती है ताकि वह अपनी रचा कर सके और उसे समभाती है कि लौटते समय वह केवल उस स्त्री पर विश्वास करे जिसके चरित्र के विषय में उसे पूरी जानकारी हो, अन्य किसी स्त्री पर नहीं। इस प्रकार के आदेश के बाद वह अहरूय हो जाती है।

प्रातः काल टेलेमैकस बिल देता है, मेनेलाउस श्रीर हेलेन से विदाई के उपहार प्राप्त करता है श्रीर चल पड़ता है। इस समय कुछ बड़े मंगल-सूचक शकुन होते हैं, श्रतएव वह प्रसक्त हो उठता है। वह नेस्टर से मिलने की श्रिधिक चिन्ता नहीं करता, चलता रहता है श्रीर मिनर्ना के श्रादेशानुसार सुश्ररों के उस रखवाले की भोपड़ी के पास ही श्रपना जहाज़ रोकता है। वह उतर जाता है श्रीर श्रादेश देता है कि जहाज़ जाकर श्रपने बन्दरगाह में लंगर डाले।

## पर्व सोलह—

इस समय सुन्नरों का रखवाला यूलिसीज़ के लिये नाश्ता तैयार करने में व्यस्त है। इसी स्त्रण यूलिसीज़ उसे एक मित्र के श्रागमन की सूचना देता हैं! वह श्रानेवाले व्यक्ति को मित्र समस्ता है क्यों कि रखवाले के कुत्ते सेवक की भांति उसका स्वागत कर रहे हैं, मूक नहीं रहे हैं! एक स्त्रण बाद ही टेलेमें कस कुटिया में श्राता है। रखवाला उसका बड़ा स्वागत करता है श्रीर चाहता है कि भोजन की मेज़ पर वह सम्मानित श्रातिथि का स्थान ग्रहण करे! किन्तु टेलेमें कस श्राप्त करता है कि उसके बजाय यह सम्मान उस बूढ़े को दिया जाय! वह उससे वायदा करता है कि वह ज्यों ही श्रपनी सम्पत्ति का स्वामी होगा, उसे वस्त्रादि तो भेंट करेगा ही, उसके श्राश्रय की भी व्यवस्था कर देगा! इसके बाद वह रखवाले से कहता है कि वह उसकी मां को उसके सकुशल लौट श्राने की सूचना दे दे श्रीर उसकी श्रार से प्रार्थना करे कि वह उसके बाबा लैर्टाज़ को भी उसके लौटने का समाचार भेज दे।

यह रखवाला जाता है कि मिनर्वा यूलिसं। ज़ को श्राधिक शक्ति श्रीर मनोहर चितवनें प्रदान करने के बाद उसे प्रेरित करती है कि वह श्रापने पुत्र को श्रापनी जानकारी कराये श्रीर

उसकी सलाह से अपनी पत्नी के प्रेमियों के विनाश की योजना बनाये। टेलेमैकस आरचर्य से अवाक् हो उठता है और प्रसन्नता से फूला नहीं समाता, जब उसे यह जात होता है कि वह भिखारी प्रसिद्ध, तेजवान योद्धा तो है ही, उसका पिता भी है। आनन्द के प्रथम च्या समाप्त हो जाते हैं। अब पिता बात-बात में अपने पुत्र को सलाह देता है कि वह शीष्ट्रातिशीष्ट्र घर वापस लौट जाय, अपनी माँ के प्रेमियों से इस प्रकार की माठी-मीठी बातें करें कि सन्देह उनसे कोसों दूर रहे और इस प्रकार अवसर निकाल वह सारे शस्त्र भोज के कमरे से हटा दे और उसकी प्रतीचा करे—वह बहुत ही शीष्ट्र एक भिखारी के रूप में वहाँ पहुँच जायेगा!

जिस समय पिता और पुत्र इस प्रकार विचार-विनिमय कर रहे हैं, टेलेमैकस का जहाज़ बन्दरगाह पर पहुँचता है, किन्तु टेलेमैकस को उसमें न पाकर उसके प्राण्-घातक खेद प्रकट करते हैं कि उनका शिकार किसी प्रकार हाथ से निकल गया। यों भी उनका साइस नहीं या कि वे उस पर हमला करते क्योंकि ऐसा करने पर पिनेलोपी का रुष्ट और प्रतिकृल हो जाना स्वामाविक था, किन्तु अब वे भविष्य के लिये भी अपनी प्रेमिका को वचन देते हैं कि वे सदैव ही उसके पुत्र को अपना मित्र समर्भेगे!

इसी बीच स्वामिनि को सन्देश देकर सुत्ररों का रखवाला त्रपनो कुटिया में लौट त्राता है। वह टेलेमैकस त्रीर उस भिखारी के साथ वह संध्या बिताता है किन्तु, उसे कुछ भी सन्देह नहीं होता कि वह भिखारो, भिखारी नहीं है, प्रत्युत उसका स्वामी है!

#### पर्व सत्तरह-

दूसरे दिन सूर्योदय होते-होते टेलेमैकस शीव्रता से अपने महल की आर चल पड़ता है। दोपहर को रखवालों इसी महल का रास्ता उस अनजान भिखारी यूलिसीज़ को दिखलाता है! महल में टेलेमैकस की माँ उसका आलिंगन करती है। वह थोड़ी देर तक अपनी माँ से कितनी ही बातें करता रहता है, किन्तु इसके बाद ही उससे आग्रह करता है कि वह कमरे में जाकर मुँह धो डाले ताकि चेहरे से आसुओं के चिह्न मिट जाय! इधर, वह एक यात्री से मिलने

श्रीर उसका स्वागत करने के लिये बाज़ार की श्रीर चल पड़ता है। वह वहाँ पहुँचता है श्रीर समुचित श्रतिथि-सत्कार प्रदर्शित करके उसके स्वागत का कार्य समाप्त करता है। शीघ ही बह फिर महल में वापस श्राता है श्रीर माँ से विस्तार में श्रपनी यात्रा की चर्चा करता है।

इधर जब टेलेमैकस इस प्रकार व्यस्त है, प्रेमीगण बुरी तरह ऊषम मचा रहे हैं श्रीर एक मोज का कम चल रहा है, उधर यूनिसीज़ के चरण वेग से बढ़ रहे हैं श्रीर वह शीघ ही महल में प्रवेश करता है! कोई उसे देख नहीं पाता, किन्तु जैसे ही वह श्रांगन में श्राता है, उसका पुराना शिकारी कुत्ता ऐरगस उसे पहचान लेता है, प्रेम से दुम हिलाने लगता है श्रीर चाहता है कि किसी प्रकार उसके पास पहुँच जाये, किन्तु वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जंजीर से बंधा हुश्रा है, दूसरे रोगग्रस्त श्रीर मरणासन्न है! यूलिसीज़ की निगाह उस पर श्राटक जाती है! वह देखता है कि कुत्ते की श्रांख से एक श्रांस, टपका श्रीर उसने, उसे बड़ी होशियारी से छिपा

लिया। वह अपने स्वामी के इस आगमन के कारण इतना आहादित है कि जैसे अब वह इस सुख का भार न सम्हाल सकेगा और मर जायेगा!

इस समय यूलिसीज पक्का श्रीर पूरा भिखारी प्रतीत होता है। वह विनम्नता से मेज़ों का चक्कर लगाता है। टेलेमैकस उससे दयापूर्ण व्यवहार करता है, किन्तु श्रन्य प्रेमीगण उसका श्रपमान करते हैं, यहाँ तक कि ऐनटीनस उसे मारने के लिये तिपाई हाथ में उठा लेता है। इस प्रकार साधारण श्रतिथि-सत्कार के नियमों का उल्लंघन श्रीर उनकी श्रवज्ञा के कारण महल में श्रशान्ति छा जाती है! पिनेलोपी के हृदय में, सहसा ही, इन सब के प्रति इतना श्रनादर जग-जाता है कि वह उस भिखारी से बातचीत करने को उत्सुक हो-उठती है। उसे जाने क्यों लगता है जैसे कि वह उसके श्रनुपस्थित पति के विषय में कुछ-न-कुछ श्रवश्य ही जानता है!

# पर्वः श्रठारह—

इसी बीच में यूलिसीज़ नगर के विलासी, युवक आइरस से भगड़ जाता है ! वह उसे लड़ने को ललकारता है। यूलिसीज़ अपने वस्त्र उतार कर अलग रख देता है। इस पर उसके सुगठित शरीर को देखकर ही उसका प्रतिद्वंद्वी इतना त्रस्त हो उठता है कि लड़ने से आनाकानी करता है और अपनी चुनौती वापस ले लेता है। किन्तु, प्रेमीगण उसे लड़ने को बाध्य करते हैं और वह लड़ता है! फलतः यूलिसीज़ उसे पूरी तरह हरा देता है। एकत्रित जन भिखारी यूलिसीज़ की शिक्त से बड़े प्रभावित होते हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं! वे उत्सुक होकर उससे सेकड़ों प्रश्न करते हैं और उनके सारे प्रश्नों के उत्तर में वह एक ऐसी कहानी कहता है जिससे सत्यता की अपेदा सबल और कुशल कल्पना शक्ति का ही अधिक परिचय मिलता है!

दूसरी श्रोर इसी बीच में पिनेलोपी विश्राम के लिये लेटी रहती है कि मिनवां नींद में ही जैसे उसे एक बार फिर जवान बना देती है। उसमें बीसों साल पहले के सौन्दर्य श्रौर श्राक्षण एक बार फिर श्रांख खोल देते हैं! थोड़े समय के बाद वह उठती है, श्रपने पुत्र टेलेमैक्स को बुलवाती है श्रौर उसकी भर्त्सना करती है कि उसके रहते उसकी पिता की छत के नीचे इस प्रकार किसी श्रज्ञात श्रातिथ का श्रपमान हो गया! वह शान्त होती है श्रौर फिर कहती है कि वह श्रपना भविष्य साफ़ देख रही है। यह स्पष्ट है कि उसका पित मर चुका है, श्रतएव बुरा क्या है यदि उन तमाम प्रेमियों में से वह एक को चुन ले श्रौर पित रूप में स्वीकार कर ले। उसका यह विचार हड़ हो चुका है श्रतएव उनकी दानशीलता की परीचा लेने के लिये उसने उनसे विविध प्रकार के उपहार मेंट करने का श्राग्रह किया है। उन्होंने संकेत पाते ही श्रनेकानेक उपहार मेंट किये हैं, श्रौर कर रहे है। वह उन्हें जोड़ती रही है श्रौर जोड़ रही है श्रौर इस प्रकार उसके भंडार की श्रभिवृद्धि होती रही है श्रौर हो रही है! दूसरे ही च्या उसे लगता है जैसे कि कोई श्रा रहा है श्रौर वह चुप हो जाती है।

टेलेमैकस प्रेमीगणों की श्रोर श्राता है श्रौर देखता है कि इस सम्भावना पर कि श्रव उनकी इतने दिनों की प्रण्य-परीचा समाप्त होगी श्रौर सफलता उन्हें हृदय लगायेगी, वे फूले नहीं समाते श्रौर प्रसन्नता में गाते श्रौर नाचते हैं। वह उन्हें गम्भीर होकर सलाह देता है कि श्रब उन्हें यह नाटक समाप्त करना चाहिये श्रौर श्रपने-श्रपने घरों को लौट जाना चाहिये।

### पर्व उन्नीस-

प्रेमीगण श्रपने-श्रपने घरों को चल देते हैं। उनके जाने के बाद 'यूलिसीज़' शस्त्रों को हटाने के कार्य में टेलेमैकस की सहायता करता है श्रीर वह स्वामिभक्ता दाई घोड़े पर सवार होकर पहरेदारी करता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई महल की स्त्री उधर श्रा निकले! इस प्रकार रहस्य पूर्ण ढंग से मिनर्वा, के सहयोग से पिता श्रीर पुत्र शस्त्र हटाने का कार्य सम्पन्न करते हैं। श्रीर श्राग के पास तापने के विचार से बैठ जाते हैं!

पिनेलोपी त्राती है त्रौर उससे प्रश्न करती है कि वह कव त्रौर कैसे यूलिसीज़ से मिला ! इस बार वह अज्ञात यूलिसीज़ का इतना सही वर्णन करता है कि वह उससे विशेषकर प्रभावित होती है श्रीर उस पर दया दिखलाने के विचार से दाई को श्रादेश देती है कि वह श्राये श्रीर उसके पैर धोये! दाई श्राती है श्रीर पैर धोने का घरेलू कार्य चलता रहता है कि पिनेलोपी अधने लगता है। उसी चर्ण दाई को एक धक्का सा लगता है। उसे श्रच्छी तरह याद है कि उसके स्वामी के पैर में एक घाव का चिन्ह था, श्रीर इस समय जब की वह अपनी हथेली उसके पैर पर फिरा रही है, वह स्पश में वैसे ही एक घाव के चिन्ह का अनुभव करती है। इस भावना के आते ही, कि यह भिखारी और कोई नहीं, बस उसका स्वामी है, उसके हाथ से पैर छुट जाता है। पैर के गिरने की ध्विन होती है स्त्रौर पानी के बरतन के एक किनारे पर पैर के श्राघात से बरतन का थोड़ा पानी छलक जाता है। वह भावावेश में रोने लगती है। उसके हृदय श्रीर बुद्धि में हर्ष श्रीर शोक का श्रंघड़ श्रा जाता है। उसकी श्रांखें भर जाती हैं त्रोर उसके मँह से शब्द नहीं निकलते ! वह बड़े प्रयत्न के बाद स्नेह भरे स्वर में युलिसीज़ से प्रश्न करती है कि क्या वही, श्रीर कोई न होकर, उसका स्वामी, उसका बचा, उसका प्यारा श्रेमॉडीसियस है। किन्तु शीघ ही वह उसे शान्त रहने का संकेत करता है कि उसकी उपस्थिति की जानकारी श्रौर लोगों को न हो सके ! बेचारी पिनेलोपी ऊँघकर सो जाती है। उसे क्या पता कि यूलिसीज़ उसके पास ही बैठा है श्रौर उसे दाई ने पहचान भी लिया है, किन्त यह त्रादेश मिल चुका है कि वह जानकर भी श्रनजान बनी रहे !

पिनेलोपी सोकर उठती है श्रौर फिर यह कह कर बात चलाती है कि उसने स्वप्न में देखा है कि उसके सारे प्रेमी मर गये हैं। फिर भी उसकी धारणा है कि सपने दो तरह के होते हैं—एक तां वे जो निद्रा के देवता 'सोमनस' के महल के सींग वाले फाटक से दुनिया में श्राते श्रौर सच होते हैं, दूसरे वे जो धोखा देनेवाले भूठे श्रौर छिलया होते हैं श्रौर एक हाथी के दांत

<sup>ै</sup> यूलिसीज़ को ही श्रॉडियस कहते हैं। यही कारण है कि इस महाकाव्य का नाम श्रॉडिसी है।

वाले फाटक से होकर निकलते हैं!

पिनेलोपी, तत्काल ही, इन वाक्यों के बाद चुप हो जाती है। वह उठती है श्रीर जाकर देखती है कि श्रितिथ-भिखारी के विश्राम की समुचित व्यवस्था है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है श्रीर, जैसा कि नित्य प्रति का कार्यक्रम हो गया है, श्रपने भूले प्राण्पित के लिए सारी रात विलाप करती है!

### पव बीस-

यूलिसीज़ श्रपने स्थान से उठता है श्रीर दालान के श्रगले हिस्से में प्रेमियों के खाने के लिये लाये-गये जानवरों की खालों पर लेट रहता है! वह देखता है कि कितनी ही सेविकायें चुपचाप महल से बाहर निकलती हैं। ये स्त्रियों कब से पर-पुरुषों से प्रेम करतीं रहीं हैं श्रीर इनकां रहस्य कोई भी नहीं जान सका है!

इसके बाद श्रॉडीसियस को नींद श्रा जाती है श्रीर मिनर्वा उससे सपने में मिलती है! वह उसके शरीर में नई शक्ति श्रीर नई हिम्मत भर देती है!

सबेरा होता है! टेलेमैकस यूलिसीज़ को जगाता है स्त्रौर उसके जगने के थोड़ी देर बाद ही एक बार फिर सभी प्रेमी उस घर पर हमला बोल देते हैं! वे श्रपने ही हाथों श्रपने भोजन के लिये लाये गये पशुश्रों का वध करते हैं, एक बार फिर उस भिखारी-वेष में यूलिसीज़ के साथ दुर्व्यवहार करते स्त्रौर श्रपनी दुष्ट-प्रकृति का परिचय देते हैं श्रीर टेलेमैकस पर भी व्यंग्य कसते हैं किन्तु ऐसा लगता है कि उस पर उनके वाक्यों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता! पर्व इकीस—

इसी बीच में मिनवा पिनेलोपी के पास जाती है। वह उसे समकाती है कि वह अपने प्रेमियों से प्रस्ताव करे कि वे यूलिसं। ज़ के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ायें और फिर इस तरह तीर चलायें कि वह बारह छल्लों के बीच से निकल जाये। पिनेलोपी मिनवा की सीख के अनुसार काम करने के विचार से अपनी सिखयों के साथ, जिनके हाथों में धनुष प्रत्यंचा और वाण हैं, भोजन के बड़े कमरे में प्रवेश करती है। वह प्रस्ताव करती है और उसके प्रेमीगण उसकी उस चुनौती को स्वीकार करते हैं! पहले ऐनटीनस धनुष को भुकाने में अपना सारा बल लग देता है और फिर बारी-बारी से उसके सभी साथी असफल होते हैं।

इधर लोग इस तरह लगे हैं श्रीर उधर वह सुश्ररों का रखवाला, जो इस बीच बराबर उस कमरे में रहा है, श्रपने एक साथी के साथ एकाएक कमरे के बाहर चला जाता है। पीछे यूलिसीज़ भी इन दोनों का श्रनुसरण करता है। उसे उन दोनों की स्वामि-भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। श्रब वह उन्हें पैर के घाव का चिन्ह दिखाकर श्रपने सही रूप का परिचय देता है श्रीर उन्हें उनके कक्तव्य का ध्यान दिला कर कक्तव्य पूर्ति की युक्ति भी बतलाता है। इसके बाद वह तुरन्त ही कमरे में लौट श्राता है श्रीर चुपचाप देखता रहता है कि वे सब धनुष भुकाने में बुरी तरह व्यस्त हैं! श्रन्त में जब श्रन्तिम व्यक्ति भी कोशिश करने के बाद श्रसफल रहता है तो वह

श्रागे श्राता है श्रीर कहता है कि श्रव वह भी प्रयत्न करेगा! उसके इस दुस्साहस पर सारे उपस्थित जन उसका उपहास करते हैं, किन्तु उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है जब वे देखते हैं कि यह दुर्दशाग्रस्त भिखारी प्रत्यंचा पर तीर ही नहीं चढ़ा देता प्रत्युत तीर चलाता भी है जो बारहों छुल्लों के बीच से होकर निकल जाता है।

स्वामि-भक्त सेवक कमरे के फाटकों की चौकसी पर तैनात रहते हैं कि टेलेमैकस भी श्रापने पिता की श्रोर श्राता है श्रोर कहता है कि वह भी उस प्रतियोगिता में भाग लेगा!

## पर्व बाईस-

दूसरे सी च्रण यूलिसी ज़ अपने, भिखारी के, कपड़े उतार कर एक किनारे रख देता है। इस समय वह बहुत गम्भीर दिखाई पड़ता है जैसे कि कुछ गहन समस्याओं और योजनाओं में लीन हो! वह एकाएक मुड़ता है और धनुष और तीर से भरे तरकस के साथ एक पत्थर की देहली के पास जा-खड़ा होता है। वह अपने तरकस के सारे ती खे तीर अपने पैरों के पास ज़मीन पर फेंक देता है और फिर प्रेमियों को सम्बोधित कर कहता है कि यह अरुचिकर प्रतियोगिता तो समाप्त हो गई किन्तु अब वह कुछ अद्भुत कौशल प्रदिशंत करेगा, यानी यह कि अब वह ऐसे लक्ष्य पर तीर चलायेगा जिस पर कभी किसी धनुषधारी ने तीर न चलाया हो और उसे विश्वास है कि अपने अपोलों की कृपा से वह उसमें सफल भी होगा!

इतना कह कर वह धनुषवाण उठा लेता है और ऐनटीनस को लक्ष्य कर एक घातक वाण चलाता है। ऐन्टीनस का ध्यान इस समय दूसरी श्रोर है। सोने का मधु-पात्र उसके श्रोठों से लगा है। श्रतएव इस समय उसकी बुद्धि में मौत का कोई भी विचार नहीं है, उसके हृदय में मृत्यु सम्बन्धी कोई भी भय नहीं है, श्रौर कौन विश्वास करेगा कि इतनी भीड़-भाड़ श्रौर दावत के बीच में कोई उसके प्राण-हरण की बात भी सोच सकता है! श्रतएव, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि दूसरा व्यक्ति कितना बली, कितना उद्धत श्रौर कितना साइसी है। किर भी, श्रॉडिसियस का तीर बड़ा सधा हुश्रा है, वह ऐनटीनस के कएठ में लगता है। वाण का फल सोधे चुभता हुश्रा गले के पार हो जाता है। बस, उसके हाथ से मधुपात्र श्रूट-गिरता है, वह लड़-खड़ा कर एक श्रोर को उह-पड़ता है श्रौर उसकी नाक से गहरे रंग के रक्त की लाल धार बह-चलती है!

इस दुर्घटना के साथ ही शेष सारे प्रेमी सचेत हो उठते है श्रौर चारों श्रोर दिष्ट दौड़ा कर शस्त्र श्रौर बच कर भाग निकलने के दूसरे साधनों की खोज करते हैं! श्रव श्रन्त में उन्हें पता चलता है कि वे बहुत बुरी तरह धिरे हुये हैं!

शीघ्र ही एक के बाद दूसरा थ्रौर दूसरे के बाद तीसरा प्रेमी यूलिसीज़ के वाण का शिकार होता है। इसी समय, यह देख कर कि उसके तरकस में इतने तीर नहीं हैं कि, वह अपने सारे विरोधियों का संहार कर सके, वह टेलेमैकस को श्रस्त्रशाला से नये श्रस्त्रलाने का आदेश देता है!

टेलेमैक्स जाता है, किन्तु शीघता के कारण उसे दरवाजे बन्द कर देने का ध्यान नहीं रहता, स्नतएव, जब तक वह लौटे-लौटे, यह प्रेमी समुदाय भी कुछ शस्त्र एकत्रित कर लेता है। इस प्रकार स्नाब कमरे में तब तक संग्राम चलता है जब तक कि वे सब-के सब समाप्त नहीं हो जाते!

श्रव सारे द्वार खोल दिये जाते हैं। उसी च्या यह निश्चय होता है कि उन सारी की सारी विश्वासघातिनी दासियों को फौंसी दे दी जाय। किन्तु इसके पूर्व उन्हें श्रादेश दिया जाता है कि वे उन तमाम लाशों को कमरे के बाहर उठा ले जायें श्रीर कमरा पवित्र करें।

# पर्व तेईस-

इस बीच में दाई को एक सुयोग मिलता है श्रीर वह उससे लाभ उठाती है। वह पहले श्रपने स्वामी के तमाम स्वामिभक प्रिजनों श्रीर श्रन्त में सोई-पिनेलोपी को स्वामी के सही-सलामत घर लौट श्राने की सूचना देती है। वह स्वामिनि को बतलाती है कि उसने उसके पैर के घाव का निशान देखकर इस बात की पूरी तरह पुष्टि करली है कि वह व्यक्ति श्रोर कोई न होकर उसका स्वामी ही है। किन्तु पिनेलोपी इतनी सरलता से उस श्रुभ समाचार पर विश्वास नहीं कर पाती श्रीर कल्पना करती है कि कोई देवता श्राया था निसने उसके तमाम प्रेमियों का संहार किया हैं! श्रतः वह जाती है श्रीर श्रपने पुत्र को वधाई देती है कि उसका उन सबसे पीछा छूटा जो उसके धन पर श्रपनी श्राखें गड़ाये हुये थे! किन्तु प्रसन्न हो, उठने के बजाय टेलेमैकस उसकी बड़ी भर्सना करता है श्रीर प्रश्न करता है कि क्यों ऐसा हुश्रा कि वह इतने दिनों के बाद प्रवास से लौटे हुये श्रमने पित श्रीर उसके पिता के हृदय से तुरन्त ही नहीं लग गई! उत्तर में पिनेलोपी कहती है कि वह पहले से बहुत बदल गया है श्रीर वह उसे पिहचानने में श्रसमर्थ है, श्रतः उसका परम सौभाग्य होगा यदि किसी भौति यह प्रमाणित कर दिया जाये कि वह श्रपरिचित व्यक्ति श्रीर कोई नहीं, केवल उसका पित यूलिसीज़ है।

इस पर यूलिसीज़ सलाह देता है कि सब ऋपने को पिवत्र करें, नये वस्त्र धारण करें ऋौर एक भोज में भाग लें, जिसमें वृद्ध, पुराना चरण मधुर-मधुर गीत सुनाये ! व्यवस्था होती है ! इस बीच में वह दाई यूलिसीज़ के साथ-साथ उसकी सेवा में रहती है । सहसा ही मिनवी यूलिसीज़ को इतना तेज प्रदान करती हैं कि जब वह दूसरी बार सामने ऋाता है तो जैसे किसी तेजस्वी देवता की भांति खिल उठता है।

भोज समाप्त होता है। श्रव पिनेलोपी का यह श्रादेश सुनकर, कि उसकी सेज उस कमरे से हटा कर बरसाती में लगा दी जाय, यूलिसीज़ उसे उलाहना देता है कि उसने श्रपने पित को नहीं पहचाना! इसके बाद ही वह उससे पूछता है कि वह पेड़ किसने काट डाला जोकि श्रपनी जगह बरसाती का एक खम्भा मालूम होता था। इस पेड़ की बात पिनेलोपी श्रीर शय्या-परिचारक को छोड़ कर कोई नहीं जानता था! श्रव सपने को सत्य समभकर वह श्रपने पित के गले से लिपट जाती है श्रीर श्रवतक न पहचान पाने के लिये उससे बार-बार खमा मांगती है।

त्रव दम्पित परस्पर मिलकर बड़े त्राह्वादित होते हैं। िकनतु इस सुखद प्रवाह के सम्मुख जैसे एक विशाल शिला त्रा जाती है! यूलिसीज़ पत्नी से त्रपने संकल्प की चर्चा करता है कि वह शीघ ही फिर यात्रा पर चला जायेगा त्रौर फिर तब तक भ्रमण करता रहेगा जब तक कि उस बूढ़े टिरैसियस की भविष्य-वाणी पूरी न होगी। फिर भी वह चांदी की रात कब बीत जाती है, पित पत्नी में कोई भी नहीं जान पाता! सारी रात यूलिसीज़ पिनेलोपी को त्रौर पिनेलोपी यूलिसीज़ को पिछले वर्षों की प्रमुख घटनात्रों से परिचित कराते हैं कि कब क्या हुन्ना।

भोर होता है श्रीर यूलिसीज़ श्रपने पुत्र के साथ श्रपने पिता लैग्टीज़ के दर्शनार्थ उसके निवास-स्थान पर जाता है।

#### पर्व चौबीस-

देवदत मरकरी का कक्तर्व्य श्रात्माश्रों को नर्क के निकृष्ट प्रदेशों (हेडीज़) में पहुँचाना है। उसे अपने पदाधिकार और अपनी ज़िम्मेदारियों का ध्यान प्रतिपल रहता है, अतएव इस समय वह यूलिसीज़ के महल में प्रवेश करता है स्त्रीर स्त्रपना डंडा चारों स्रोर घुमाते हुये मेमियों के प्रेतों को स्रावाज़ देता है। वे सब स्रापने कुकमों पर द्धुब्ध है स्रौर बड़ा प्रायश्चित करते हैं, किन्तु मरकरी उन्हें नर्क के उन निचले, निकृष्ट प्रदेशों में ले ही जाता है ! इस प्रदेश का श्रध्यत्त सिलेनियन हरमीज़ े है। वह श्रन्य मृतात्माश्रों के प्रेतों के साथ प्रेमियों के प्रेतों की भी उपस्थित होने की आजा देता है। उसके हाथ में एक सोने का दएड है। यह उसे कितने ही मेतों की आष्ट में ठूंस कर उन्हें सुला देता है और दूसरे कितने ही लोगों को उसी के द्वारा नींद से जगा देता है—सब कुछ केवल उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह उन सब को भी उस दगड से छुता है। वे जगते हैं श्रीर इस तरह ऋन्दन करते हैं जैसे कि एक बड़ी श्रंधियारी रहस्यपूर्ण गुका में एक चट्टान से नीचे की ऋोर लटके हुये चमगादड़ ऋपने एक साथी के छुटकर नीचे गिर पड़ने पर इधर-उधर पर फड़फड़ाते श्रीर चीख़ते हैं। स्रतएव कन्दन करती हुई श्रात्मार्ये इकट्ठी होकर उसका श्रनुकरण करती हैं श्रीर उसके पीछे-पीछे चलती हैं। वे नम श्रीर ऊवड़ खावड़ रास्तों से गुज़रती हैं श्रीर समुद्र की तेज़ धारा, सफ़ेद चट्टान के प्रवेश-द्वार, सूर्य के सिंह-द्वारी, स्वप्नदेश के छाया प्रदेशों श्रीर कितने ही अन्धकारपूर्ण रास्तों में वह उनके-मार्ग का नियन्त्रण करता है। इस प्रकार शीघ ही वे पेत मुदीं की दुनिया के उस भाग में स्ना जाते हैं, जहाँ वे स्नात्मायें रहती हैं जिनके परिश्रमपूर्ण जीवन का कष्टकाल समाप्त हो चुका है। यहाँ ध्यान न देने पर भी वे देखते हैं कि ऐजैक्स एकीलीज़ से बड़े प्रभाव-पूर्ण शब्दों में श्रपनी श्रन्तयेष्टि-किया का वर्णन कर रहा है। उसका कथन है कि कभी भी. किसी

<sup>ै</sup>माया का पुत्र, जिसके पैर में त्रीर सिर में पर है, जिसके हाथ में एक डंडा है, जिस के पेड़ और कुछ मछ जियाँ बहुत प्रिय है और जो सीभाग्य, वाणिक्य-क्यवसाय और सड़कों का देवता है।

की भी श्रान्त्येष्टि-क्रिया इतने ठाट-बाट से सम्पन्न नहीं हुई! सहसा ही एकीलीज़ के प्रश्न के उत्तर में वह यूलिसीज़ की धनुष-सम्बन्धी घटना की चर्चा करता है श्रीर कहता है कि पिनेलोपी ने श्राप्ते के सारे षड़यन्त्रों का सदैव ही बड़ी धीरता से विरोध किया है!

× × ×

इधर इसी बीच में यूलिसीज़ अपने पिता के खेतो में आ पहुँचता है। वह देखता है कि उसका पिता पेड़ों में व्यस्त है। पहले वह उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं देता, और अपने को उस पर्यटक यूलिसीज़ का मित्र बतलाता है, किन्तु इस पर भी आग्रह करता है कि वह तैयार हो और अपने महल में लौट चले। पिनेलोपी की भौति ही लैरटीज़ भी कुछ समभ नहीं पाता। किन्तु तुरन्त ही यूलिसीज़ कुछ पेड़ों को विशेषतया पहिचान कर उनकी ओर इशारा करता है कि ये वही पेड़ हैं जो उसने उसे उसके बचपन में दिये थे। यही नहीं वह उसे अपने पैर के घाव का निशान भी दिखलाता है। अब वृद्ध पिता को कुछ समभने को बाक़ी नहीं रह जाता, उसे विश्वास हो जाता है कि वह उसके पुत्र का मित्र नहीं, प्रत्युत उसका पुत्र यूलिसीज़ ही है, अतएव उसके घुटने ढीले पड़ जाते हैं और उसका दृदय द्रवित हो-उठता है! वह उसे अपने दृदय से लगाने के लिये अपने बाहु पसार देता है और प्रसन्नता का वेग न सम्हाल सकने के कारण मूर्छित होकर गिरने लगता है! यूलिसीज़ लपक कर उसे सहारा देता है। इस प्रकार पिता लैरटीज़ कितने ही वर्षी से संकट-प्रस्त, देवता-सहश, अपने पुत्र यूलिसीज़ के गतों से चिपट जाता और सनेहाश बहाता है!

श्रन्त में इस पुनर्मिलन के उपलच्च में एक दावत होती है, जिसमें सारे इथाकर-निवासी भाग लेते श्रीर श्रपने स्वामी के लौटने पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं ! इसी बीच में प्रेमियों के कुछ मित्र श्रपने मित्रों के मारे जाने की बात सुनते हैं श्रीर पिता श्रीर पुत्र को मार कर श्रपने मित्रों के बध का बदला लेने का इरादा करते हैं । किन्तु मिनर्वा श्रीर जूपिटर की माया के कारण इस समय यह पिता-पुत्र ऐसे श्रजेय सिद्ध होते हैं कि उन पर नज़र पड़ते ही हमला करने वालों के छक्के छूट जाते हैं श्रीर वे सुलह करने पर विवश हो जाते हैं । इस प्रकार इथाका में फिर सुल श्रीर शान्ति के दिन लौट श्राते हैं ।

यही 'श्रॉडिसी' का श्रन्त है।

# ३-लैटिन महाकाव्य-

लैटिन-साहित्य का मूल उद्गम यूनानी-साहित्य है। लैटिन-साहित्य यूनानी साहित्य का चिर-ऋषी रहेगा। उसके सर्वश्रेष्ठ महाकन्यों में श्रिधकांश या तो यूनानी रचनाम्रों के अनुवाद हैं या उनसे अनुप्राणित। उदाहरण के लिये 'इलियड' और 'ऑडिसी' के अनेक अनुवाद हमारे सामने हैं, जिनमें प्रथम प्रमुख और प्रसिद्ध अनुवाद रोमन-नाटकीय कान्य एवं रोमन-महाकान्य के पिता 'लिवियस ऐंड्रानिकस' का है! इसका जन्म-काल दूसरी या तीसरी शतान्दि ई० प्० कहा जाता हैं! इसने अइतीस पर्वों के एक दूसरे इतने ही अधिकारी महाकान्य की भी रचना की थी जिसमें रोमन-इतिहास को पद्य-बद्ध करने का प्रयक्ष किया था, किन्तु दुःख है कि वह अप्राप्य है।

एक शताब्दी के बाद एक दूसरे किव 'निवियस' ने 'साइप्रियन इित्तयड' की रचना की श्रीर प्रथम प्यूनिक-युद्ध विषयक 'बेलम प्यूनिकम' नामक एक वीर काब्य की भी, जिसके कुछ श्रंश ही मिलते हैं। इसके बाद हमारे युग के पहिले की दूसरी शताब्दी में ईनियस ने देशभक्ति से प्रेरित होकर 'श्रनल्स' के १८ पवों में रोम की उत्पत्ति के गीत गाये। परन्तु इस किवता के भी कुछ ही भाग शेष हैं। इसी समय 'होस्टियस' ने 'इस्ट्रिया' शीर्षक महाकाब्य की रचना की लेकिन वह भी नष्ट हो गया। 'ल्यूक्रीशियश' की श्रॉन दी नेचर श्रॉफ़ थिंग्स, महाकाब्य इस कम में श्राता है। यह ज्योतिष-ज्ञान प्रधान, भौतिक महाकाब्य का एक श्रव्छा उदाहरण सममा जाता है।

जहां तक महाकिवयों का प्रश्न है श्रॉगस्टन-युग' इस सम्बंध में विशेषतया भाग्यशाली श्रौर सम्पन्न युग कहा जा सकता है! 'ऐरगोनॉ टिका' का श्रनुवादकर्त्ता श्रौर जूलियस सीज़र पर एक खम्बी किवता का लेखक 'प्यूबिलयस टेरेनटियस वॉरो', 'ल्यूसियस वारियस रूफस' जिसकी प्रायः सभी किवतायें खो जुकी हैं, श्रौर सबसे महान 'वरिजन', 'इनी ह' जिसकी महानतम श्रंतिम कृति हैं, श्रौर तूसरी कई श्रन्य महान श्रारमायें इसी युग की विभूति हैं। इस सर्व श्रेष्ठ लैटिन काव्य 'इनी ह' के बाद ल्यूकन की 'फ़ारसेलिया' उल्लेखनीय है! इसमें किव ने 'सीज़र' श्रौर 'पॉम्पी' की पारस्परिक प्रतिस्पद्धां का वर्णन किया है। उसके समकालीन 'स्टैटियस' ने थिबैस श्रौर श्रध्री 'एकीलीज़' में सर्वयुग-सम्मानित 'थीब्ज़ चक्र', श्रौर 'ट्राय चक्र', को श्रपना श्राधार माना है। इसी युग में 'सिखयस इटालियस' ने दूसरे प्यूनिक-युद्ध पर एक खम्बा काव्य लिखा श्रौर 'वलैरियस प्रलैक्स' ने 'ऐरगोनाटिका' का श्रनुवाद किया।

हमारे यूग की दूसरी शताब्दी में 'क्विटियस करटियस' ने सिकम्दर पर एक महाकाव्य

खिला और तीसरी शताब्दी में 'जूबें कस' ने ईसा के जीवन को विषय मानकर प्रथम ईसाई-महाकब्य की रचना की ! यद्यपि तब तक ईसाई-धर्म इटली में पूर्णंतया स्थापित हो चुका था तो भी पांचवीं शताब्द में क्राडिऐनस ने अपने काब्य में दैश्यों के युद्ध श्रीर 'परिसिक्रोनी' के अपहरण श्रादि का वर्णन किया श्रीर एक बार फिर जैसे पीछे लौटकर यूनानी-पौराणिक-कथा से लाभ उठाया।

इस समय के बाद से फिर जैसे रोमन-साहित्य का श्रस्तित्व ही नहीं रहा, क्यों कि इसके बाद का कोई भी महाकाव्य ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके, यद्यपि ऐसा कहना तो अन्याय होगा कि मध्यकालीन कवियों ने महाकाव्य रचना के कोई प्रयास ही नहीं किये, प्रत्युत मह कि उन्होंने कई प्रयक्ष किये, यह श्रीर बात है कि वे श्रसफब रहे।

<sup>े</sup>जूपिटर की पुत्री जिसका श्रपहरण हेडीज़ ने किया था श्रीर जिसने बाद में हेडीज़ की पत्नी बनना भी स्वीकार कर लिया था।

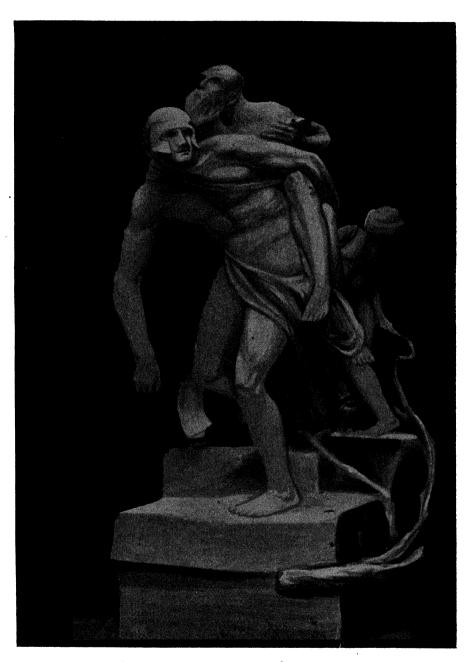

ट्राय से भागते समय 'इनियस' श्रीर उसका पिता।

# 'इनीड'-इनीयस की कथा-

# पर्व एक-

हमें अपनी इस श्रिभिलाषा की स्चना देने के बाद कि वह रोमनों के बीर पूर्वजों की वीर-गाथा श्रों का गुणगान करना चाहता है, श्रारम्भ में कवि बतलाता है कि धघकते हुए ट्राय से इनीयस के बच-निकलने के सात साल बाद श्रा फ़ीका के तट से दूर समुद्र में एक भयंकर तुकान स्राता है स्रीर उसका बेड़ा ख़तरे में पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि जहाज़ पृथ्वी श्रीर स्वर्ग-नर्क की दूरी का श्रन्दाज़ लगा रहा है श्रीर त्फ़ान उससे कह रहा है कि वह उसे एक चण भी देने को तैयार नहीं है. प्रत्युत उसे अब नष्ट करता है और तब नष्ट करता है। यह तुफ़ान 'जूनों के श्राग्रह पर इश्रोलस ने के भगड़ालू लड़कों के द्वारा उठाया गया है! किन्तु ऊपर के विप्लव से व्याकुल होकर श्रौर इनीयस की प्रार्थनाश्रों से द्रवित होकर समुद्र का देवता नेप्ट्यन समुद्र-तल से उभरता श्रीर ऊपर श्राता है। वह क्रोधित होकर हवाश्रों को श्राज्ञा देता है कि वे त्रपनी गुफ़ात्रों की राह लें. श्रीर समुद्री-परियों श्रीर मछली के श्राकार के श्रन्य समुद्री उपदेव-तास्रों को बुलाकर उन्हें स्रादेश देता है कि वे इनीयस की सहायता स्रौर उसकी रचा करें। इसके बाद इनीयस के सात जहाज़ एक शीघ ही सुरचित खाड़ी में शरण प्रहण करते श्रीर लंगर डालते हैं। वह अपने मित्र उपकेटीज़ के साथ धरती पर उतरता है और पड़ाव डालने के लिये ठीक स्थान की खोज में निकल पड़ता है। इस प्रकार इधर-उधर भटकते हुए ये दोनों मित्र श्रपने श्रीर श्रपने साथियों के लिए बारह बारहसिंगों का शिकार करते हैं! वे लौटते है, भोजन करने की व्यवस्था होती है श्रीर भोजन करने के लिए बैठते ही हैं कि इनीयस श्रपने साथियों को प्रसन्न ग्रौर उत्साहित करने के विचार से उन्हें विश्वास दिलाता है कि उन जैसे वीरों की सन्तानों का महान शक्तिशाली श्रौर पराक्रमी होना निश्चित है!

<sup>े</sup>जूपिटर की परनी । विश्वेसिती का राजा जिसे जूपिटर ने हवा पर अनुशासन करने का अधिकार दे दिया था ! करोमनों को पूर्व जों का चरित्र-नायक जिसने पहिले तो ट्राजन युद्ध में भाग नहीं जिया, किन्तु जब एकीजीज़ ईंडा पर्व त पर हमला किया तो उसने भी उससे लोहा जिया— ऐंकाइसीज़ का पुत्र ।

सौन्दर्य की देवी वीतस श्रपने पुत्र इनीयस को ट्राजनों के विषय में ऐसी भविष्ववाणी करते देखकर बड़ी चिंतित हो उठती है। वह उसी च्रण शीघ श्रोलिम्पस पर्वत पर जाकर जूपिटर को उसके इस बचन की याद दिलातों है कि वह ट्राजन-जाति के इन प्रतिनिधियों की भरसक रच्या करेगा। जूपिटर चूमकर यह विश्वास दिलाता है कि थोड़ा इधर-उधर भटकने श्रौर कुछ संकटों का सामना करने के बाद इनीयस इटली पहुंच जायेगा, जहाँ वह श्रव्वा-लॉगा नामक नगर की नींव डालेगा। देवताश्रों का राजा श्रपने इस वाक्य को पूरा करने के बाद उस वीर के वंश के भविष्य का पूरा चित्र वीनस के सामने रख देता है श्रौर कहता है कि इस वीर की मृत्यु के लगभग तीन सी साल बाद युद्ध के देवता मार्स से इसके वंश की 'वेस्टल इलिया' के जोड़ श्रा लड़के होंगे। इन जोड़ श्रा लड़कों में से एक 'रोमलस' रोमनामक नगर बसायेगा। रोम के वीर श्रपनी वीरता श्रौर श्रपने पराक्रम के लिए सदैव ही प्रसिद्ध रहेंगे। यहाँ जन्म लेकर सीज़र संसार को गौरव प्रदान करेगा—उसकी विजयों की सीमार्ये महासागर होंगे श्रौर उसके यश की परिधि होगा श्राकाश !

इस प्रकार वीनस की शंकात्रों का समाधान करने के बाद जूपिटर देवदूत मरकरी को स्नादेश देता है कि वह कारथेज जाये स्नौर महारानी डिडो से मिलकर उससे कहे कि वह इन द्राजन स्नितिथयों का समुचित समादर करे ! ......

X X

इनीयस सारी रात श्राकाश या तारे गिनता रहता है ! उसे नींद नहीं श्राती । सबेरा होते ही वह उठता है श्रीर श्रपने मित्र के साथ श्रन्वेषण के लिए चल पड़ता है। जङ्गल में श्रकस्मात उसकी मेंट उसकी देवी माता से होती है। वह इस समय 'फ़ोयनीशिया' के प्राचीन नगर 'टायर' की शिकारिन के रूप में हैं। वह उसे पहिचान नहीं पाता श्रीर उसे कोई देवी समभकर उससे बहुत से प्रश्न करता है। उत्तर में देवी उसे स्चित करती है कि उसने डिडो के राज्य में डेरा डाल रक्खा है। यह डिडो कभी टायर की महारानी थी, जो एक स्वप्त में यह देखने-सुनने पर कि उसका पति उसके भाई के द्वारा मार डाला गया श्रौर वह उसकी जीवन समाप्ति के लिये भी षड़यन्त्र रच रहा है, श्रपने कुछ मित्रों श्रीर धन के साथ टायर से भाग श्राई है! इसे बहुत युक्ति करने पर श्रफ्रीका के इस भाग में शरण मिल गई है! यहाँ उसने बीरसा या कारथेज नामक नगर बसा लिया है! इनीयस इतनी सूचनात्रों के बदले में उस त्रपरिचित शिकारिन को त्रपना नाम बताता है श्रीर यह भी कि एक तुकान के कारण उसके सारे जहाज़ श्रस्त-व्यस्त ही नहीं हो गये, प्रत्युत एक दूसरे से बिळुड़ भी गये हैं केवल सात ही बचे हैं जो उस स्थान के समीप ही लंगर डाले-पड़े हैं। जहाज़ की बात मुँह से निकलते ही वह श्रपने साथियों के लिये, उसी च्रण उत्सुक हो उठता है, किन्तु वीनस उसकी उत्सुकता को शान्त करने के लिये उसका ध्यान सिर पर उड़ते हुये बारह हंसों की श्रोर स्नाकर्षित करती है स्नौर कहती है कि ये इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि उसके जहाज़ सकुशल हैं।

बात चीत इतनी देर तक चलती रहती है फिर भी इनीयस के मन में एक बार भी यह विचार नहीं आता कि वृष्ट शिकारिन और कोई न होकर उसकी माँ वीनस है! किन्तु जैसे

ही वह उससे विदा होने को घूमती है, वह उसे पहचान लेता है श्रौर चाहता है कि वह उसे चूम ले, परन्तु वह एक च्या में ही श्रहश्य हो जाती है।

श्रव दोनों ट्राजन वीनस द्वारा बताई-गई दिशा में बढ़ते हैं श्रीर शीघ ही कारयेज नगर में श्रा पहुँचते हैं। इसके सौन्दर्य से इनकी श्रांखों में चकाचौंध पैदा हो जाती है। वे देखते हैं कि नगर निवासी बड़े श्रध्यवसायी श्रीर पिश्रमी हैं, यही कारण है कि इतने थोड़े समय में ही नगर ने इतनी उन्नति कर ली है। नगर के बीचों बीच मन्दिर है, जिसके गीतल के फाटक ट्राय के युद्ध के दृश्यों से सुसज्जित हैं। इनकी निगाह इस मन्दिर पर पड़ती है कि एक दैवी नीहार उन्हें दूसरों की श्रांखों से श्रोफल कर देता है श्रोर वे भरी श्रांखों से घंटों तक विगत पराक्रम के उन स्मृति-चिन्हों को घूरते रहते हैं। यह स्थित तब तक रही-ही श्राती है जब तक कि डिडो स्वयं उधर से नहीं गुज़रती!

डिडो राज-दरबार में जाकर सिंहासन पर श्रासन ग्रहण करती है श्रौर श्रादेश देती है कि कुछ शीघ ही पकड़े गये वन्दी उसके सम्मुख उपस्थित किये जायें। वे लाये जाते हैं। इनीयस इनमें श्रपने लुप्त जहाज़ के कुछ नायकों को देखता है! वह उन्हें वड़ी सरलता से पहिचान लेता हैं श्रौर खुशी से उसकी बाछें खिल उठती हैं। वह सुनकर भी श्रमसुना कर देता है। वे सब रो-रो कर महारानी से तूफान का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि उस तूफान ने उनका नेता उनसे छीन लिया। किन्तु वह हर्ष से फूला नहीं समाता जब देखता है कि उनकी सारी गाथा सुनने के बाद महारानी उनसे बहुत प्रभावित होती है श्रौर श्रादेश देती है कि उनके विश्राम श्रौर उनकी सुविधाश्रों की श्रोर विशेषध्यान दिया जाय श्रौर उनके नेता की खोज की जाय।

उपयुक्त समय श्राने पर उनके बीच का छिपानेवाला बादल छंट जाता है श्रीर तब उसी च्रण डिडो श्रनुभव करती है कि उसके दरबार में कोई दो श्रपरिचित उपस्थित है। वीनस चाहती है कि इनीयस पर महरानी का श्रनुग्रह हो, श्रतएव इस समय वह उसे विशेष सौंन्दर्य एवं श्राकर्षण प्रदान करनी है। महरानी के द्वारा बुलाये जाने पर इनीयस श्रागे बढ़ता है, श्रपना परिचय देता है श्रीर महरानी के प्रति समुचित समादर प्रदर्शित करने के बाद श्रपने बिछुड़े हुये साधियों को हृदय से लगाता है। महारानी ऐसे बीर को श्रपने राज्य में पाकर बड़े गर्व श्रीर हर्ष का श्रनुभव करती है श्रीर सम्मानार्थ उसे एक भोज में निमन्त्रित करती है। इनीयस महारानी का निमन्त्रण प्रसन्नता से स्वीकार करता है। वह श्रपने मित्र एकेटीज़ से श्राक्ष्य करता है कि वह तट पर जाकर सबको सूचित करदे कि वह श्रीर उसके दूसरे साधी सकुशल हैं। इसके बाद वह उससे यह श्रनुरोध भी करता है कि वह उसके पुत्र यूलस श्रथवा ऐसकैनियस को उसके पास भेज दे।

वीनस श्रपने पुत्र को विशेष रूप एवं श्राकर्षण प्रदान करने के बाद भी यह विश्वस्त रूप से कहने में श्रसमर्थ है कि वह महारानी श्रपनी श्रीर श्राकर्षित कर ही लेगा। श्रातएव, इस चीज को पूरी तरह समभ लेने के लिए ही ऐसकैनियस के स्थान पर वह स्रपने पुत्र क्युपिड को उसके पास भेज देती है स्रौर उसके पुत्र को स्रपने एक प्रिय विश्राम स्थल में भेजने की व्यवस्था कर देती है।

क्यूपिड ट्राजन-कुमार के रूप में इनीयस के पास पहुँचता है। भोज चल रहा है। डिडो उसे लपक कर बड़े प्यार से अपने बाहुआों में कस लेती है और बड़े लाड़ से गोदी में बैठा-लकर उससे इस तरह बातें करती है जैसे कि वह स्वयं उसकी माँ हो। सहसा ही उसके विगत पित की मधुर स्मृतियाँ एक-एक कर धूमिल पड़ने लगती हैं, और उनके स्थान पर उसके मन में प्रबल इच्छा उठती है कि जिस तरह भी हो वह इनीयस को अपना पित बना ले।

## पर्व दो-

बहुत श्राग्रह किये जाने पर इनीयस ट्राय के पतन से सम्बंधित कुछ चर्चा श्रौर श्रपनी श्रात्म-कथा श्रारम्भ करता है ! सारे उपस्थित समुदाय की श्रांखें उसपर टिक जाती हैं। वह बहुत मनोरंजक ढंग से वर्णन करता है कि यूनानियों ने लकड़ी के एक बहुत बड़े घोड़े की व्यवस्था की। उनके सबसे बहादर सेना-नायक उसके श्रान्दर छिप गये श्रीर शेष सेना ने श्रापने जहाज़ों के पाल खोल दिये जैसे कि वे ऋपने घरों की ऋोर की प्रस्थान कर रहे हों। किन्तु वास्तविकता यह नहीं थी, उनके जहाज़ों ने वहाँ से चलकर पास के एक द्वीप के पीछे लंगर डाल दिये। इनके बाद वे प्रतीचा करते रहे कि उन्हें सूचना मिले श्रीर वे ट्रॉय को जीतने के लिये लौट पड़े। उधर ट्राजनों ने यह सोचकर कि शत्रु विदा हो चुके हैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। वे सब शीघता से समुद्र-तट पर आये। यहाँ उन्हें लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा मिला, जिसे वे उछलते-कृदते श्रपने नगर की श्रोर घसीट-ले-चले जैसे कि वह उनकी विजय का पुरस्कार हो। परन्तु सहसा ही उनके पुरोहित लेम्रोकून ने घोड़े पर भाले का प्रयोग करने पर म्रानुभव किया कि वह खोखला है। उसने ट्राजनों से कहा कि घोड़ा खोखला है श्रीर उसके श्रन्दर शत्रुश्रों का छिप रहना श्रसम्भव नहीं है अतएव उन्हें उसे छोड़कर भाग जाना चाहिये। इसपर इस अप्रत्याशित वीरतापूर्ण कार्य श्रीर श्रम लच्चणों के श्रभाव में ट्राजन बहुत बुरी तरह डर गये, किन्तु शीघ ही पास के दल-दल में एक भागा-हुन्ना यूनानी उनके हाथ लग गया, जिसे उन्होंने विवश किया कि वह उस घोड़े का रहस्य श्रौर उसका प्रयोजन बतलाये। यह भागा-हन्त्रा यूनानी सिनन था। उसने पहिले तो बहाना किया कि यूनानियों ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया है, किन्तु बाद में जैसे भेद खोल दिया कि यदि वे घोड़े को श्रपने नगर में ले जायेंगे तो उनके सुरिच्चत शत्र बड़े ख़तरे में पड़ जायेंगे, क्योंकि वह घोड़ा समुद्र के देवता नेप्टयून को उपहार-स्वरूप अप्रिंत किया गया और इसीलिये इस किनारे छोड़ भी दिया गया था।

इसे सुनने के बाद ट्राजन यूनानियों के विनाश की कल्पना श्रौर सम्भावना मात्र से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कासदेव ।

सूम उठे त्रीर स्रव उस घोड़े को शहर के भीतर ले जाने के लिये पहले से भी अधिक उत्सुक हो-उठे। उन्हें चिन्ता न थी। नगर की एक ब्राध दीवारें गिर जातीं तो गिर जातीं, उह जातीं तो पुरोहित ले श्रोक्त को धेर लिया! वह सर्वसाधारण नगर निवासियों की श्रोर से त्राण के लिये ईश्वर को धन्यवाद देने जा रहा था। परन्तु वह जब श्रपने दो पुत्रों के साथ वितवेदी पर खड़ा हुआ तो दो बड़े-बड़े सांग नीचे से निकलें जो उस पुरोहित श्रीर उसके दोनों पुत्रों के चारों श्रोर कुँडली मार कर बैठ गये। शीघ ही उन्होंने उन्हें बुरी तरह श्रपने बन्धन में जकड़ लिया। पिता श्रीर पुत्र ने बड़ी शिक्त लगाई श्रीर श्रपने को मुक्त करने के बहुत प्रयत्न किये, किन्तु सब व्यर्थ! शीघ ही उनका शरीर रक्त रिजत हो गया, श्रीर उन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर श्रासमान के उन देवताश्रों की दुहाई देनी श्रारम्भ कर दी जो कभी भी किसी के भी दु:ख-सुख की श्रोर ध्यान नहीं देते। इस दुर्घटना से ट्राजनों ने तुरन्त ही यह नतीजा निकाला कि पुरोहित को उस घोड़े पर उस प्रकार हमला करने के लिये दंड मिल रहा था। तबतक घोड़ा नगर के श्रन्दर प्रवेश कर रहा था, श्रतण्य भविष्य हण्टा,राजकुमारी के साँन्द्रा ने उन्हें श्रानेवाले संकटों से सचेत करने के बाद उनसे शहर के श्रन्दर न घुसने का श्रनुरोध किया। लेकिन किसी ने उसकी सलाह को श्रिधक महत्व नहीं दिया श्रीर घोड़ा शहर में पहुँच गया।

इतने में शाम हो गई श्रौर थोड़ी ही देर में रात ने सारे शहर पर एक काली चादर डाल दी। इस रात को दस वर्ष के बाद पहले दिन लोग बिस्तरे पर लेटे श्रौर लेटते ही गहरी नींद में सो गये, कंडे हो गये। इसमें श्राश्चर्य की कोई बात न थी श्रौर ऐसा होना स्वाभाविक ही था क्योंकि पिछुले दस वर्षों में उन्होंने जी-तोड़ परिश्रम करने के बाद एक दिन भी विश्राम न किया था। श्रतएव श्राधी रात होने पर सिनन वहाँ श्रा पहुँचा। उसने लकड़ी के घोड़े के द्वार खोल दिये श्रौर यूनानी बाहर निकल श्राये! इसी बीच में बिना किसी प्रकार के शोर-गुल के उनके पास के द्वीप पर टिके श्रम्य साथी भी उनसे श्राकर मिल गये श्रौर सहसा ही, उस श्ररित्त शहर पर पूरी तरह छा गये, जिसकी रत्वा का नगर-निवासियों ने कोई भी प्रवन्ध न कर रक्खा था।

इस प्रकार इनीयस डिडो से सविस्तार श्रापनी श्रशान्त निद्रा का वर्णन करता है श्रीर श्रागे कहता हैं कि जब वह इस प्रकार घोड़े बेचकर सो रहा था तो मृत हेक्टर की श्रात्मा ने उसे स्वप्त देकर श्रादेश दिया कि वह शीघ उठे श्रीर श्रपने परिवार के साथ भाग-निकले क्योंकि इघर वह सो रहा था श्रीर उघर यूनानियों ने पूरी तरह ट्राय पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी समय ज़ोर की तालियों की श्रावाज़ ने उसे जगा दिया श्रीर जगने पर उसने श्रनुभव किया कि उसने स्वप्त में जो कुछ सुना था वह पूर्णतया सत्य था! श्रव क्या था, उसके पैर के नीचे से घरती खसक गई, फिर भी वह धैर्य से राजा की शरीर-रज्ञा के लिये शीघता से शाही महल की श्रोर चल पड़ा। राह में उसने श्रीर उसके साथियों ने मरे-पड़े यूनानियों के कवच उनके शरीर से उतारे श्रीर उन्हें स्वयं धारण किया ताकि वे सरलता से महल तक पहुँच जायें, रास्ते में कोई बाधा न श्राये! इस प्रकार वे वहाँ पहुँचे श्रीर ऐसे समय पर पहुँचे अब कि एकीलीज़ के छोटे लड़के ने शाही कमरे में घुस कर उसके सब से छोटे पुत्र को मार डालने के बाद बूढ़े बादशाह प्रायम का भी वध कर डाला था—, वे बहाँ पहुँचे श्रौर तब पहुँचे जब कि यूनानी ट्राजन स्त्रियों को बुरी तरह घटीट रहे थे श्रौर बन्दी बना रहे थे, श्रौर वे श्रमहाय होकर दया श्रौर कृपा की भीख माँग रही थीं; श्रौर वे वहाँ पहुँचे श्रौर तब पहुँचे जब कि केसॉन्ड्रा पागलों की-सी श्रवस्था में यूनानियों को श्राप दे रही थी कि जब वे वापस लौंटें तो या तो उन्हें समुद्र निगल ले, श्रथवा उन्हें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े कि उनका श्रस्तित्व ही न रह जाये!

'श्ररे ज़रा देखों तो इन प्रायम के स्वजनों को श्रीर, उधर देखों, उसके लहराते केश पकड़ कर, केसॉन्ड्रा को वे घसीटते हैं किस निर्दयता से ! उसकी खोई-खोई श्रांखें गड़ी हुई हैं श्रम्बर पर, जैसे माँग न्याय की करती हों वे, स्वर्ग न सुनता हो ! उसकी श्रांखें, हाय भला क्या करतीं जब कि ज़जीरों ने । 'श्री', रस्तों ने खुरी तरह से उसके हाथ जकड़ डाले— हाय, गोंकि वे कोमल, ला सकते हैं स्वर्ग धरा पर, उनमें इतनी ताकृत है!'

इतनी कथा कह चुकने के बाद इनीयस सहसा ही, एक च्रण के लिये रकता है श्रीर फिर गद्गद्-करठ से कथा श्रारम्भ करता है कि प्रायम के शरीरान्त श्रीर स्त्रियों की उस दुर्दशा ने उसे उसके पिता, पुत्र श्रीर उसकी पत्नी की याद दिलाई श्रीर वह श्रपने निवास-स्थान की श्रीर तेशी से बढ़ चला! जब वह इस प्रकार तेज़ी से ऋपने पैर बढा था, उसकी माँ ने उसकी ऋषीं से नश्वरता का पदी हटा दिया। उसने देखा कि समुद्र का देवता नेप्ट्यून, विवेक की देवी मिनवीं श्रीर यूनानी देवताश्रों की महारानी श्रादि बड़े शक्ति श्रीर बड़े परिश्रम से ट्राय के विनाश में मूनानियों की सहायता कर रहे हैं। इसके बाद ही उसकी माँ वीनस ने उसे चेतावनी दी श्रौर आदेश भी कि श्रभी समय है, वह शीघता से अपने घर जाये श्रीर घर पहुँच कर श्रपनी श्रीर श्रपने स्वजनों की स्वा करें । इस पर उसने श्रीर शीवता की श्रीर घर पहुँच कर श्रपने पिता एंकाइसीज़ से पर छोड़कर भाग-चलने का प्रस्ताव किया। पहले तो बढ़ा टालमटोल करता रहा, किन्तु जब उसने श्रापने पौत्र के सिर पर एक चमकदार, लाल लपट लहराती देखी तो यह श्रानुमान किया कि देवता उसकी जाति के पन्न-ग्रहण करने का निश्चय कर चुके हैं, श्रातएव वह शीघ ही घर छोड़ने पर राष्ट्री हो गया ! किन्तु वह बड़ा कमज़ोर था श्रीर मुश्किल से तेज़ी से चल सकता था, अतए इनीयस ने उससे पारिवारिक देवतात्रों को मनाने का आग्रह किया और उसे अपनी पीठ पर लादा । इसके बाद उसने अपने पुत्र का हाथ अपने हाथ में लिया, पत्नी श्रीर नौकरों से कहा कि वे उसके पीछे पीछे त्रायें, श्रीर सामने पथ पर तेज़ क़दम बढ़ाये ! इस प्रकार बोक से द्या-द्वा वह फिसी प्रकार रामुद्र के किनारे के जीर्ण मन्दिर के पास पहुँचा । यहाँ पहुँचने पर

उसे मालूम हुन्ना कि सारे स्वजन उसके साथ है, किन्तु उसकी पत्नी पीछे रह गई है इसिलये वह बहुत चिन्तित न्नौर उत्सुक हो उठा ! थोड़ी देर बाद उसने न्नपने पद-चिह्नों का न्नानुकरण कर पीछे लौटना न्नारम्भ किया । इस भाँति वह थोड़ी ही दूर न्नाया होगा कि उसे एक प्रेतात्मा मिली । उसने उसके न्नागे बढ़ने में न्नापत्ति की न्नीर कहा कि व्यर्थ है, वह उन ज़िन्दा लोगों में न्नायनी पत्नी को न खोजे, बिहक शीव्रता से हैस्पीरिया की न्नार क़दम बढ़ाये । वहाँ एक नई पत्नी न्नीर एक नवीन परिवार उसकी प्रतीन्ना में (इनीयस) है!

'श्रव जब कि श्रांसुशों से उसके वे गाल गये थे भीग, श्रीर श्रा रही थीं श्रोठों तक जाने कितनी बातें, वह प्रेतात्मा) श्रदृश्य हो रात हुई! तीन बार कोशिश की, वह मिल जाती श्रौर लिपट जाता, पर तीनों ही बार किया उपहास व्यर्थ की छाया ने, उसने पूछा प्रशन कि वह थी हवा याकि निद्रा की ज्योति ?'

तत्पश्चात वह कुछ देर तक गुमसुभ खड़ा रहा ऋौर ऋपनी पत्नी ऋौर ऋपने परिवार विषयक भविष्य वाणियों पर विचार करता रहा, किन्तु शीघ ही, यह सोच कर कि उस प्रेतात्मा ने जो कुछ कहा है, सच ही है, तट पर लौट ऋाया, जहाँ उसके साथी उसकी प्रतीचा में ये। यहाँ पहुँच कर उसने शीघ ही तट छोड़ने की तैयारी की।

#### पर्व तीन-

इनीयस उसी प्रकार तन्मय हो कर, श्रापनी कथा कहता रहता है कि ट्राय के समुद्र तट को छोड़ने के थोड़े ही समय बाद उसके बेड़े ने काले-सागर की सीमाश्रों के समीप के प्रेस नामक प्रदेश के समुद्र-तट पर लंगर डाला। यहाँ वह एक बिलदान की तैयारी करते समय बुरी तरह डर गया क्योंकि उसने देखा कि उसके द्वारा श्रभी श्रभी काटे-गये पेड़ों की जड़ों से ख़ून बह रहा है! शीघ्र ही पाताल से एक ध्विन हुई, जिसने उसके भय का निराकरण किया श्रीर उसे उस दृश्य का रहस्य समकाया कि एक बार इस प्रदेश के निवासियों ने एक ट्राजन को लूटा श्रीर उसे भालों से मार डाला। कहना न होगा कि इस ट्राजन के हृदय में हुये घावों से ये पेड़ उग श्राये!

फिर भी, वह नहीं चाहता था कि वह ऐसे भयानक पड़ोस में रहे अतएव उसने जहाज़ों के पाल चड़वा दिये और सूर्य के देवता अपोलों के प्रिय प्रदेश डेलॉस की आरे रख़ किया ! वह यहाँ पहुंचा और उसके वहाँ की धरती पर क़दम रखते ही एक आकाश-वाणी हुई कि वह केवल उस प्रदेश में बस सकेगा, जहाँ से उसके पूर्वज आये थे। उसके वृद्ध पिता ने इसका मतलब यह लगाया कि उसे भूमध्य-सागर के एक द्वीप कीट की ओर बड़ना चाहिये, अतएव सारे जहाज उसी दिशा में चल पड़े! परन्तु वे थोड़ी ही मंज़िल तय कर पाये होंगे कि उसके ( इनीयस के )

<sup>े</sup>इटली का पुराना नाम

परिवारिक देवता श्रों ने उसे स्चित किया कि उसका श्रांतिम लक्ष्य हेस्पीरिया हो होना चाहिये! जहाज़ श्रागे बढ़े कि एक त्फान श्रा गया। उसने तीन दिन तक इस त्फान का बड़ी वीरता से सामना किया। इसके बाद ही उसे हारपीज़ नामक उन भयंकर श्रोर श्राशचर्य जनक राज्यों के प्रदेश का तट मिला, जिनका श्राधा शरीर स्त्रियों का था श्रीर शेष श्राधा चिड़ियों का, श्रीर जो भोजन परोसे जाने के बाद ही हर बार सारा का सारा भोजन श्रपवित्र कर देते थे। उनके इस कृत्य पर उसे बड़ा कोध श्राया। उसने उन पर हमला किया श्रीर तब उन सब ने भविष्य-वाणी की कि जब वह भूख से व्याकुल होकर श्रपने पास के बैठे सारे साथियों को खा डालेगा तभी उसे उसका निश्चित-स्थान मिलेगा!

वह यहाँ बड़ा व्याकुल रहा, किन्तु उसने किसी प्रकार मुक्ति लाभ की ! दुवारा उसका जहाज़ एपीरस के तट पर रका। यहाँ एकीलीज़ के लड़के के मर जाने के कारण हेलेनस नामक एक द्राजन राज्य करता था। यद्यपि श्रव हेक्टर की पत्नी, विधवा-रूप में भी, उसी प्रदेश की रानी मान ली गई थी जहाँ कभी उसे शत्रुश्चों ने वन्दी कर रक्खा था, तथापि वह हेक्टर के लिये बड़ी दुखी रहती थी श्रीर भाग कर श्राये हुये लोगों का बड़ा स्वागत-सत्कार करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके जन्म-काल में वे सब हेक्टर से सम्बंधित श्रीर परिचित रहे हैं। श्रवएव उसका भी (इनी-यस का भी) बड़ा श्रविथि-सत्कार हुश्रा, विदाई के समय की विल के श्रवसर पर हेलेनस ने भविष्य-वाणी कि बहुत समय तक इधर-उधर भटकते रहने के बाद वें श्रविथिगण इटली में स्थायी-रूप से बसेंगे श्रीर ऐसे स्थान पर बसेंगे जहाँ वे एक मादा-सुग्रर को एक साथ तीस बच्चों को स्तन-पान कराते पायेंगे। इसके बाद उसने उसे (इनीयस को) कैरिब्डिस नामक भंवर श्रीर सिल्ला नामक राच्सी के श्रदश्य ख़तरों से सावधान किया श्रीर श्राग्रह किया कि यदि हो सके तो वह 'क्यूमियन सिविल से मिल कर उससे सहायता की याचना करे!

इस प्रकार वह वहाँ थोड़े समय तक अपने साथियों के साथ, जैसे अपने स्वजनों के बीच रहकर, स्वस्थ चित्त होता और शक्ति-संचय करता रहा। इसके बाद उसने फिर से यात्रा का भी गणेश किया। अब उसके साथी तारों के सहारे जहाज़ खेते रहे और पूर्वी अथवा दिल्ला इटली के किसी भी समुद्र-तट पर जहाज़ों को रोकने की भावना को सभी प्रकार टालते रहे क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में यूनानियों का निवास था। शीघ ही कैरिब्डिउस नामक भंवर और सिल्ला के संकटों से वे अक्षूते रहकर पार हो गये। उसी समय उसकी नज़र एटना पर्वत पर पड़ी, जिससे धुआ निकल रहा था! इस हश्य पहिले तो उन्हें अचरज हुआ, किन्तु फिर वे भयभीत हो उठे। अब उन्हें एक यूनानी मिला जो कि यूलीसीज के साथ साइक्लोगीज़ नामक दैत्यों की गुफ़ा से प्राण बचा कर भागा था, परन्तु जो किसी जहाज़ की व्यवस्था न कर सका था। उन्होंने उसे अपने जहाज़ में शरण दी!

श्रंत में श्रपने साथियों को विश्राम कर लेने-देने के लिये वह सिसिली के एक नगर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>क्यूमिया की चार बुद्धिमान भविष्य-इष्टा क्वियों में से एक

ड्रिपानम पर ठहरा । यहाँ, सहसा ही, उसके पिता का स्वर्गवास हो गया ! यहीं उसने उसे बड़ी धूमधाम से दफ़ता भी दिया । शीघ ही वह उस नगर से चल पड़ा श्रीर चलने के थोड़े समय बाद ही उसके जहाज़ों को फिर एक भयंकर त्फ़ान का सामना करना पड़ा ! इसी त्फ़ान ने उसे महारानी डिडो के राज्य के उस तट पर ला पटका है ।

इस तरह इनीयस की कहानी समाप्त होती है। इस बीच में सब श्रोर के लोग उसे तन्मय होकर सुनते रहते हैं श्रीर इस समय ज्योंही कहानी समाप्त होती है, वे सब दैव श्रीर उसके रहस्यों को लेकर एक श्रद्भुत उधेड़-बुन श्रारम्भ कर देते हैं! इनीयस कहानी कहते-कहते यक गया है श्रीर उसे विश्राम की बड़ी श्रावश्यकता है, श्रतएव वह उठता है, महारानी की श्रनुमति लेता है श्रीर विश्राम-कच्च की श्रोर क़दम बढ़ाता है!

# पर्व चारः-

इस समय इनीयस गहरी नींद के दुलार का श्रनुभव कर रहा है, किन्तु डिडो श्रपने शयनागार में श्रपनी नवजात कामना के रस में डूब-उतरा रही है, फलतः एक च्या को भी पलक नहीं भापका पाती श्रीर इसी स्थिति में सारी रात बीत जाती है।

वह सबेरे उटती है, अपनी बहन अन्ना को जगाती है, उससे अपनी मानसिक संघर्ष की चर्चा करती है और चाहती है कि वह इस सम्बन्ध में उसे सलाह दे! उत्तर में, यही नहीं कि अना अपनी बहन को फिर से विवाह कर लेने के लिये प्रोत्साहित करती है प्रत्युत, प्रार्थना में भी उसका साथ देती है! यह सौन्दर्य की देवी वीनस कृपापूर्वक सुन लेती है, जैसे कि वह उसके लिये सब कुछ करने को तैयार है। किन्द्र दूसरे ही च्रण देवताओं की रानी जूनो हस्तच्रेप करती है और वीनस को आगाह करती है कि एक न-एक दिन ट्राजनों और कारथेज के निवासियों का एक-दूसरे का शत्रु हो जाना अव निश्चत है। फिर भी, वह राज़ी हो जाती है और विवाह की देवी होने के नाते अनुमित दे देती है कि उस दिन के आखेट में इनीयस और डिडो का संयोग करा दिया जाये!

इस प्रसंग के बाद हमें किवता में सूर्योदय के, शिकार की तैयारियों के श्रांखों में चकाचौंध पैदा कर देने वाले रानी के व्यक्तित्व के, श्रौर बनावटी यूलस के शिकार-सम्बन्धी साहसिक-कृत्यों के हृदयहारी वर्णन मिलते हैं! परन्तु हम श्रागे पढ़ते हैं कि दोपहर के समय, सहसा ही बादल गरजने लगते हैं श्रौर ज़ोर के श्रांधी-पानी के कारण उनके इस श्राखेट की यात्रा के श्रानन्द में बड़ा विन्न पड़ता है, श्रतएव इस श्रांधी-पानी से घवड़ाकर इनीयस श्रौर डिडो एक गुफ़ा में शरण ग्रहण करते हैं श्रौर कहा जाता है कि यहीं उन दोनों का समागम होता है। किन्तु सौ मुँहवाली यश की देवी जैसे क्रांधित होकर डंके की चोट पर कहना चाहती है कि इतना सब कुछ इतनी सरलता से, इतनी जल्दी नहीं हो जाना चाहिये! इस पर नगर के नायकगण बड़े क्रोधित श्रौर उत्तेजित हो-उठते हैं कि यदि इन सारे कुकृत्यों के लिए इस समय ट्राजनों का चमा कर दिया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब कारभेज़ को श्रपनी इस मूल के

पश्चाताप करना होगा, सिर-धुनना होगा ! इनमें से एक नायक ज्विटर से प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार कारथेज का ऋहित न हो ! ज्विटर उसकी प्रार्थना सुनता है ऋौर देवदूत मरकरी को इस सन्देश ऋौर चेतावनी के साथ इनीयस के पास भेजता है कि उसका निवास-स्थान इटली में निश्चित हो चुका है, ऋफोका के समुद्री-तट पर नहीं, ऋतएव उसे शीझातिशीझ वह स्थान छोड़ देना चाहिये और ऋपनी मंज़िल की ऋोर क़दम बढ़ाना चाहिये !

इस प्रकार उस स्थान को जल्दी-से-जल्दी छोड़ देने की दैवी आजा पाने पर इनीयस उसके उल्लंघन करने का साहस तो नहीं करता, परन्त, इस डर से कि उसे डिडो के सामने ऋप-राधी बनना होगा और इस आशंका से कि वह कहीं डिडों के आंसुओं से द्रवित होकर अपना निश्चय न बदल दे, किसी से बिना चर्चा किये, चुपचाप खिसक जाने का विचार करता है ऋौर उसकी तैयारी भी श्रारम्भ कर देता है। परन्तु किसी-न-किसी प्रकार डिडो को उसकी इस तैयारी की जानकारी हो जाती है। वह तुरन्त ही उसके पाम त्राती है त्रीर बहुत ही ऋधिक उग्र होकर पूछती है कि क्या इतनी दूर तक ले श्राने श्रीर इतने श्राश्वासन देने के बाद वह उसे इस प्रकार त्यागने की बात सोच सकता है और क्या उसने संयत मन से इस स्थिति पर विचार कर लिया है ? डिडो इस प्रश्न से ही सन्त्रष्ट नहीं हो जाती. प्रत्युत इस प्रकार के विचार के लिये वह उसकी बड़ी भत्सीना भी करती है। किन्तु इनीयस के मन में जूपिटर के वाक्य बुरी तरह नाच रहे हैं इसलिये उस पर डिडो के कटु श्रीर मधुर वाक्यों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह बहुत कड़े शब्दों में उत्तर देता है कि जब-जब बात चली है, उसने सदैव ही उसे साफ़ बतला दिया है कि उसका नि।श्चत निवास-स्थान इटली है, श्रन्य कोई प्रदेश नहीं। इतना कहकर वह यात्रा की तैयारियों के लिये शीघता से समद्र-तट की स्रोर चल पड़ता है ऋौर डिडो श्रपने किये पर सिर धुनती श्रौर बुरी तरह श्रधीर हो - उठती है। थोड़ी देर बाद किसी प्रकार धैर्य धारण कर वह अपनी बहन से इनीयस को रोकने की प्रार्थना करती हैं, किन्तु वह उससे कुछ भी कहने-सुनने को तैयार नहीं होती ! श्रतएव डिडो श्राज्ञा देती है कि एक चिता सजाई जाये श्रौर जब वह चिता तैयार हो जाती है तो वह इनीयस के द्वारा इस्तेमाल की हुई सारी चीज़े चिता पर रख देती है।

रात होती है। निद्रा का श्रंधकार छा जाता है! देवता इनीयस को स्वप्त में निर्देश करते हैं कि उसे टायर देश की महारानी डिडो से श्रंतिम बार मिलने की बात भी श्रपने मन में न लानी चाहिये, प्रत्युत तुरन्त ही वह तट छोड़ देना चाहिये! इन्।यस उठ पड़ता है, श्रौर घोर संकल्प-विकल्प में पड़ जाता है! किर भी, वह इस श्राज्ञा का पालन करने के विचार से श्रपनी तलवार से वह रस्सा काट देता है जिसने श्रय तक उसके जहाज़ का सम्बन्ध कारथेज के स्थल से जोड़ रक्खा है। इस प्रकार उसका पोत चल पड़ता है। दूसरे जहाज़ उसका श्रनुकरण करते हैं श्रौर उसके पोत के श्रिधक-से-श्रिधक निकट रहना चाहते हैं!

दूसरे दिन भोर में ही डिडो महल की दीवार से भरी आखाँ से समुद्र पर दृष्टि दौड़ाती है श्रीर देखती है कि इनीय्स और उसके जहाज़ अब दृष्टि से श्रोभल हैं, केवल उनके पाल ही

धूमिल, लहराती हुई, छोटी-छोटी रेखाश्चों की तरह दिलाई पड़ते हैं! उसे इतना संताप होता है कि वह बौखलाकर तुरन्त ही श्रपने लम्बे सुनहले बाल कतर डालती है श्रौर देवताश्चों से प्रार्थना करती है कि वे इनीयस को, उसे इस स्थिति में इस पुरुषता से छोड़ देने के लिये, श्रवश्य ही दंड दें! इसके बाद वह श्रात्म-हत्या के विचार से श्रपने ही हाथ से छुरी मोंक कर धधकती चिता के बीच में दम तोड़ देती है! कारयेज के निवासी ऐसे दु:व्यान्त के सन्देह में भी न थे, श्रतएव वे वेदना के इस कौतुक को श्रचरज श्रौर चोभ से श्रवाक होकर देखते हैं, किन्तु डिडो की बहिन इतना घोर विलाप करती है, कि मानों श्राकाश को पृथ्वी पर पटक देना चाहती है।

विवाह की देवी जूनो यह हृदय विदारक हृश्य श्राकाश से श्रपलक देखती है श्रौर धनुष के देवता श्राहरिस को पृथ्वी पर जाकर डिडो के सिर से बालों का एक गुच्छा काट लेने का श्रादेश देती है, क्यों कि कुछ ऐसा है कि इस रहस्यपूर्ण किया के बाद ही श्रात्मा शरीर से छूट सकती है। श्राहरिस तुरन्त ही श्राज्ञा-पालन के लिये तैयार होता होता है श्रौर कहता है कि वह बालों के उस गुच्छे को डिस नामक शैतान के पास ले जायेगा, श्रौर इस प्रकार डिडो श्रपने पार्थिव शरीर से युक्ति पा जायेगी! इतना कहने के बाद वह पृथ्वी पर श्राता है श्रौर डिडो के सिर से बालों का एक गुच्छा काट लेता है। धीरे-धीरे डिडो के उसके शरीर की उष्णता लुप्त हो जाती है, शरीर शीतल हो जाता है श्रौर प्राण वायु में मिल जाता है।

#### पर्व पाँच-

इनीयस के पीत श्रागे बढ़ते रहते रहते हैं। िकन्तु वह सहसा ही कारथेज के समुद्री-तट से धुत्रां—उठता देखकर घोर भय श्रीर शंका से हिल उठता है श्रीर उसकी यह व्यय्रता कई गुनी हो उठती है जब श्राकाश में एक चल में ही घोर घटाये घिर श्राती हैं। उसकी इस चिन्तित मुद्रा से चिन्तित होकर उसका श्रृतु-विशेषज्ञ चालक पेलिन्यूरस उसे सलाह देता है कि उन्हें शीघता करनी चाहिये श्रीर ड्रिपानम के बन्दरगाह में शरण ग्रहण करनी चाहिये, क्योंकि पूर्वी श्राकाश में गहरे कालों बादलों की सघनता बढ़ती जा रही है, श्रीर कुछ उत्पात, होना निश्चित है। इनीयस को उसकी सलाह पत्तन्द श्राती है श्रीर वह श्रीर उसके श्रान्य साथी एक वर्ष बाद ड्रिपानम के बन्दर में एक बार फिर शरण लेते हैं। यहाँ वे इनीयस के मृत-पिता के प्रति सम्मान-प्रदर्शन के विचार से एक बिलदान की व्यवस्था करते हैं श्रीर बिलदान के बाद श्राम-दाह-विषयक खेलों में भाग लेते हैं।

यहीं पर किनता में विस्तार से वर्णन किया गया है कि वे सब समुद्री दौड़, साधारण दोड़, घुड़दौड़ श्रीर रगदौड़ की प्रतियोगिताश्रों में भाग लेते श्रीर इनाम जीनते हैं। तुमुन युद्ध श्रीर धनुप-विद्या के प्रदर्शनों श्रीर उनकी प्रतियोगिताश्रों की भी चर्चा इन वर्णनों में मिलती है।

×

श्रव जब कि इधर ट्राजन मित्र इन श्रावनदोत्सवों में प्रेमपूर्वक भाग ले रहे हैं, उधरजूनों के निर्देशन में ट्राजन-पितनयाँ उनके जहाज़ों में श्राग लगा देती हैं। वे.उनके इस प्रकार घूमसे-

रहने श्रीर भटकते-रहने से, जो कि उनका एक स्वभाव बन गया है, ऊब गई हैं। उनकी धारणा है कि न वे जहाज़ रहेंगे श्रीर च वे रोज़ यात्रा करेंगे। किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि एक ट्राजन-योद्धा की निगाह जहाज़ों से उठते-हुये धुयें पर पड़ती है। यह योद्धा श्रपने श्रन्य साथियों को तुरन्त ही सावधान कर देता है। एक च्रण बाद ही सारे ट्राजन गिरते-पड़ते श्रपने भुलसते-हुए जहाज़ों पर पहुँच जाते हैं। इनीयस हाथ बांध कर इतने सच्चे हृदय से देवताश्रों से श्रिनि शांति की प्रार्थना करता है कि तुरन्त ही श्राकाश में एक काला बादल घर श्राता है श्रीर उससे हतना पानी बरसता है कि सारी श्राग बुक्त जाती है। फिर भी चार जहाज़ इस बुरी तरह विनष्ट हो जाते हैं कि मरम्मत के बाद भी उनका काम के योग्य हो जाना सम्भव नहीं है।

श्रतएव यह देखकर कि सारी सेना बचे हुये जहाज़ों में न श्रा सकेगी इनीयस श्राप्ते साथियों को भारी हृदय से सम्बोधित करता है कि जो लोग उसके सौभाग्यों-दुर्भाग्यों में हिस्सा बटाने को तैयार न हों यानी भली बुरी सभी प्रकार की पिस्थितियों में उसका साथ देने का तैयार न हों, वे वहीं बस जायें, शेष उसके साथ बचे हुये जहाज़ों पर सवार हों श्रीर जहाज़ों के पाल चढ़ा दें।

किन्तु, इसके पहले कि इनीयस उस स्थान से रवाना हो, उसके पिता की श्रात्मा उसके सामने श्राती है श्रीर उसे श्राज्ञा देती है कि इटली के लैटियम नामक प्रदेश में सदा के लिये वसने के पहले वह नेपिल्स के पास की एवरनस नामक भील के रास्ते से 'हेड्ज़' (नर्क के निकृष्ट प्रदेश) में श्राये, यहाँ पहुँचकर पुग्यात्माश्रों-के निवास स्थान इलीशियन फ़ील्डज़ में उसे खोजे श्रीर उसे खोजने के बाद श्रपनी जाति के भविष्य के विषय में जो कुछ वह कहे ध्यान लगाकर सुने! इतना कहकर वह श्रदृश्य हो जाती है।

दूसरे दिन इनीयस चलने की तैयारी करता है। इस समय उसकी माँ वीनस समुद्र के देवता नेप्ट्यून से इतनी सफलता से अपने पुत्र की रच्चा के लिए प्रार्थना करती है कि वह 'टोल' के रूप में केवल एक प्राण की ही बिल लेने का वचन दे देता है—

'एक प्राण-दान ही चाहिये लहर को!
एक शीश है बहुत, एक शीश हो अलग,
वह बचा सकेगा,
शेष व्यक्तियों को!

## पर्व छः—

इनीयस स्रपने पोतों के पाल चढ़वा देता है श्रीर थोड़े ही समय बाद वे उस क्यूमियन सिबिल के द्वीप पर जा लगते हैं। यहाँ इनीयस उस राज्ञसी की गुफ़ा का पता लगाता श्रीर शीघ ही उसे खोज भी लेता है। यह एक विचित्र गुफ़ा है। इसके द्वार पर पीतल के फाटक हैं, जिनपर डिडलस नामक उस चिड़िया-रूपी मनुष्य की कहानी श्रंकित है जिसने कीट द्वीप के समीप के लैबीरिन्थ जैसे संकटपूर्ण स्थान से किसी तरह श्रपने प्राण बचाये थे श्रीर जैने स्वयं श्राभार बनकर धीरे- घीरे बिलवेदी पर श्रपने गर फैला दिये थे। इस राज्यसी श्रीर इस गुफ़ा के विषय में हम एक कहानी

श्रीर सुनते हैं कि इस राच्सी ने श्रपनी भविष्यवाणियों को जैतून की पत्तियों पर लिखकर उन्हें एक निश्चित कम से गुफ़ा में रख छोड़ा था, किन्तु एक दिन द्वार खुला रह गया श्रीर हवा के एक तेल भोंके ने श्राकर उन्हें इस प्रकार उलट-पलट दिया, इस तरह कमहीन कर दिया कि उस गुफ़ा के दर्शनाधियों के लिये वे श्रय एक रहस्य एवं एक समस्या बनकर रह गयी थीं! इनका समभ-पाना सर्व-पाधारण के वश की बात नहीं थो। इनीयस ने भी यह कथा सुन रक्खी थी, श्रीर जब उसके सामने भी श्रस्त-व्यस्त भविष्य-वाणियों का वह रहस्यपूर्ण संसार श्राया तो उसने उस राच्सी की बड़ी गम्भीर स्तुति की श्रीर उससे प्रार्थना की कि वह उसे इस प्रकार जैतून की पत्तियों की भविष्यवाणियों के द्वारा श्राकुल न करे, बिक स्वयं, कुछ बताने का कष्ट करे। राच्सी उसकी प्रार्थना से प्रभावित होती है श्रीर तुरन्त ही उसका प्रत उसके सम्मुख उपस्थित होता है। वह भविष्यवाणी करता है कि समुद्र श्रीर स्थल पर श्रनेकानेक संकटों का सामना करने के बाद श्रीर इटली की टाइयर नामक नदी को रक्त से लाल करने के बाद ही वह श्रपने शत्रुश्रों पर विजय पा सकेगा श्रीर श्रंत में एक नव-पत्नी के साथ लैटियम में के लिए बस जायेगा! प्रेत इतना कह कर एक सांस लेता है श्रीर किर कहता है कि उसे श्रपनी सारी सफलाश्रों के लिये यूनानी सहायता का श्राभार स्वीकार करना पड़िगा!

इनीयस आनेवाले संकटों की कल्पना से तिनक भी भयभीत आधवा विचलित नहीं होता, प्रत्युत वह उस राक्षसी के प्रार्थना करता है कि वह उसे हेडीज़ (पाताल) का रास्ता बतला दे और हो सके तो उसे वहाँ पहुँचा दे, तािक वह अपने पिता के आदेशानुसार उससे वहाँ भेट कर सके! इस प्रार्थना के उत्तर में वह उसे कीरा जवाब दे देती है कि वह उसे वहाँ पहुँचाने में तब तक असमर्थ है जब तक कि वह असे एक सोने की डाल नहीं देता, जो कि उन प्रदेशों में चाभी का काम देगी, और जब तक कि वह अपने मित्र के शव के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित नहीं करता! इनीयस उसकी दोनों अजब और रहस्यपूर्ण शतें सुनता है और आश्चर्य में पड़ जाता है, किन्तु शीघ्र ही जब वह अपने जहाज़ पर वापिस आता है तो देखता है कि उसका एक नाविक साथी मार डाला गया है। इनीयस तुरन्त ही उसकी अन्त्येष्ट-किया की व्यवस्था करता है। इसके थोड़े समय बाद वह टहलते-टहलते पड़ोस के एक जङ्गल में बहुत दूर निकल जाता है। यहाँ उसकी माँ की प्रिय-चिड़िया, बत्तखे उसे मिल जाती हैं, जो उसे एक ऐसे स्थान का रास्ता ही नहीं बतलातीं प्रत्युत उसे उस स्थान पर पहुँचा भी देती हैं जहाँ के पेड़ों की बालें सोने की है! वह ऐसी एक डाल प्राप्त करता है और ले-जाकर उस रावसी को देता है!

**×** 

इस प्रकार इनीयस उस राज्ञ्सी को उस श्राश्चर्यजनक शस्त्र से सुसन्जित कर एवरनस भील के रास्ते से उस श्रान्धकारमय, उदास गुफ़ा में प्रविष्ट होता है जो कि हेडीज़ का प्रमुख प्रवेश-द्वार है! इसके बाद वह श्रापने रहस्य पूर्व पथ प्रदर्शक के उड़ते हुए कदमों के पीछे पीछे चलकर श्रीर रात्रि के प्रदेश से गुज़रकर शीघ ही बिह्युड़ी हुई श्रात्माश्रों के प्रदेश की सीमा पर पहुँचता है! यहाँ उसे श्रासंख्यक प्रेतात्मार्थे दिखाई पड़ती हैं। यदाप वह स्वयं तुरन्त ही 'कैरन' की युगों-पुरानी टूटी-फूटी नौका पर बैठकर नदी पार कर लेता है तथापि उसकी निगाह उन सैकड़ों स्नात्मास्रों पर पड़ती है! वे पिछले सैकड़ों वर्षों से प्रार्थना स्नौर प्रतीक्षा करती रही हैं, किन्तु उस पार नहीं पहुँच सकी हैं चूंकि उनके पास उतराई देने के लिये कुछ भी नहीं है। इनमें एक व्यक्ति, इनीयस को भली-भौति जाना-समभा मालूम होता है। यह है कुछ समय पहिले दूब कर मर-गया उसके पोत का चालक! यह चालक उसके समीप स्नाता है स्नौर उससे स्नपनी मृत्यु का वर्णन करता है स्नौर कहता है कि स्नव बड़े स्नादर स्नौर सम्मान के साथ उसके स्नौतिम संस्कारों की व्यवस्था हो रही है! बात समान होती है!

इनीयस हेड्ज़ के प्रवेश-द्वार पर श्राता है श्रीर यह देखकर कि एक तीन सिर का सरिवरस नामक कुत्ता पहरेदारी कर रहा है त्राश्चर्यचिकत हो उठता है। यही नहीं वह ऐसे कितने ही हरयों के बीच से निकलता है! स्रांत में वह त्रापनी पर्ध प्रदर्शिका के साथ उस स्थान पर पहुँता है. जहाँ हेड्ज़ का न्यायधीश माइनास आनेवाली आत्माओं के अपराध सुनता और श्रपने फैसले देता है। यहाँ इनीयस उस प्रदेश का भी निरीक्तण करता है, जहाँ किसी के प्रेम में मर जाने वाली श्रात्मायें एक साथ रक्खी जाती है। इन प्रेतात्मात्रों में उसे डिडो की श्रात्मा भी दिखलाई पड़ती है। वह द्रवित हो उठता है स्रोर उसके समीप जाता है. किन्त वह कोध के मारे मॅं इ फेर लेती है। वह आगे बढता है और हेडज़ के उस भाग में आ निकलता है जहाँ श्रमंख्यक मृत योद्धा टिके हैं ! इसमें उसकी दृष्टि वीर हेक्टर, चालाक, यूनानी धनुषधारी ट्यूसर श्रीर कितने ही दूसरे शूरवीरों पर पड़ती है, जिन्होंने ट्राय के युद्ध में भाग लिया है! वह उनसे मिलता है श्रीर थोड़ी देर तक श्रापस में बातचीत होती है। तत्पश्चात् उस पथ-प्रदर्शिक के साथ वह नीचे उतरता है श्रीर पाताल की टारटरस नामक खाड़ी के समीप से गुज़रता है। यहाँ वह सरसरी नज़र से उन तमाम भीषण श्रपराधियों को देख जाता है, जो कि कितने ही गुरुतम श्रपराघों के कारण यहाँ पड़े-सड़ रहे हैं ! इसके बाद ही वह इलीशियन-फ़ील्डज़ की स्रोर स्राता है, जहाँ वे अनुकरणीय मृत-प्राणी रहते हैं जो कि अपने स्वदेश के लिये लड़ते-लड़ते प्राण-त्याग करते हैं। यहाँ वह अपने पिता के विषय में पूँछताछ करता है। तुरन्त ही इन दोनों मिलनाथियों को एक शान्तघाटी का रास्ता बतला दिया जाता है, जहाँ जाने पर वे देखते हैं कि वृद्ध ट्राजन एंकाइसीज़ बहुत श्रानन्दमय जीवन व्यतीत कर रहा है श्रीर उन श्रात्माश्रों पर विचार करने में व्यस्त है जो श्रजन्मी हैं, परन्तु जिनके विषय में यह निश्चित-रूप से कहा जा सकता है कि वे कई स्थितियाँ से धीरे-धीरे गुज़र कर एक-न-एक दिन संसार में अवश्य ही आयेंगी! एंकाइसीज़ अपने वंशधरों की श्रद्धायता श्रीर उनकी उत्पत्ति के लिये व्यप्र है, श्रतएव वह उनमें से कुछ में प्राण डाल देता है।

सहसा ही एंकाइसीज़ की निगाह इनीयस पर पड़ती है। वह स्नेह से कातर हो उठता

<sup>े</sup>चाःमार्चो को एकेरॉन नामक नदी के पार उतारनेवाला निवाद-

है श्रीर उसे हृदय लगाने की कोशिश करता है, किन्तु पुत्र उसके हाथ नहीं श्राता श्रीर पिता को बड़ी निराशा होतो है! हम भूले न होंगे, इसी प्रकार एंकाइसीज़ ने एक बार श्रीर ड्रिपानम में उसे हृदय लगाने का व्यर्थ का प्रयत्न किया था! फिर भी एंकाइसीज़ उसे जीवन-मृत्यु श्रीर श्रमरत्व से सम्बन्धित कितनी ही बातें बतलाता है। इसके बाद वह श्रागामी एक हज़ार वर्षों के रोम के इतिहास की प्रमुख-प्रमुख घटना श्रों का एक संचित्त वर्णन श्रपने पुत्र के सम्मुख रखता है; जिसमें रोम के संस्थापक रोमलस के काल से लेकर दुनिया के प्रमुख युवराज श्रीर सम्राट श्रागेस्टस तक के समय के उल्लेखनीय व्यक्ति का विधिवत् श्रकन है।

इनीयस को ऋपने कुल के सदस्यों के प्रताप यश ऋौर उनके जीवन के उतार-चढ़ाव के वर्णनों को सुनने-समभने में काफ़ी समय लग जाता है। किन्तु जैसे ही वे समाप्त होते हैं, साइबील इस भयानक नर्क-प्रदेश से बाहर निकलने के एक रास्ते से उसे तुरन्त ही एक बार फिर पृथ्वी पर ले ऋाती है। वह इस समय बहुत प्रसन्न दिखलाई पड़ता है, चूँकि उसने ऋपना काम बड़ी सफलतापूर्वक किया है।

श्रपनी जाति श्रीर श्रपने परिवार के भविष्य की जानकारी से उसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है वह जहाज़ पर लौट श्राता है। इस समय वह श्रपने घर पहुँचने के लिये बहुत उत्सुक है, श्रतएव तुरन्त ही पाल चढ़वा देता है श्रीर श्रपनी मंज़िल के लिये चल पड़ता है!

#### पर्व सात-

शीघ ही इनीयस इटली के पश्चिमी समुद्री किनारे से होकर गुज़रता है। वह सर्स के द्वीप से आगे आ चुका है और अनुकूल हवाओं के सहारे तेज़ धारावाली टाइवर नदी के चुच पर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बार चलने के बाद वह अब तक कहीं नहीं रका है, अतएब एक तट पर उतरता ही है कि गीत-काव्य की अधिष्ठात्री इरैटो उसके सम्मुख उपस्थित होकर उन लैटिनों का इतिहास गाती है जिनका प्रतिनिधि पास के प्रदेश का राजा लैटिनस है और जिनका दावा है कि वे सीधे सैटर्न (शिन) से पृथ्वी पर अवतरित हुये हैं! यह लैटिनस वह व्यक्ति है जो टरनस को अपनी पुत्री ब्याह देने का बचन दे चुका है, किन्तु जो अपना निश्चय बदल देता है, क्योंकि इन ट्राजनों के इस प्रकार इस तट पर उतरने के कारण कुछ घटनायें घटती हैं, कुछ शकुन होते हैं, जिनका उसके लिये स्पष्ट आदेश है कि वह अपनी पुत्री को तब तक क्वारी रक्खे, जब तक कि कोई ऐसा अपरिचित आकर स्वयं उसका हाथ अपने हाथ में न ले-ले जिसकी सन्तान का पराक्रमी और यशस्वी होना निश्चत हो!

इरैं का गीत समाप्त हो जाता है। ट्राजन भूखे हैं अप्रतएव वे माँस का भोजन

<sup>ै</sup> इटली की ट्युट्यूरस नामक एक नदी।

र इटली के राष्ट्र का राजकुमार !

द्यारम्भ करते हैं, जो कि उनमें से प्रत्येक को गेहूं की टिकियाँ पर रखकर दिया गया है। किशोर पूलस लोभवश जल्दी से अपने हिस्से का मांस जैसे निगल लेता है और तब बच्चों की भौति कहता है कि उसने अधिक भूखे होने के कारण मांस के साथ वह गेहूं की टिकिया भी खाली जिस पर उसे मांस मिला था! इन महत्वपूणे शब्दों को सुनते ही उसका पिता प्रसन्नता से चिल्ला उठता है कि वे अपनी निश्चित मंज़िल पर आ गये क्योंकि राह में मिली हारपीज़ की भय उत्पन्न करनेवाली भविष्य वाणी सत्य प्रमाणित हो गई है, पूर्ण हो गई है!

'वह चिल्लाया — वाह-वाह, लो, हमें मिल गया पुराय स्थल, जो कि नियति के निश्चय से जाने कब से मेरा ही था! श्रारे साथियों, देखों, ट्राजन-देव-देवियाँ सच्चे हैं, जो कुछ भी वे बता चुके हैं, है हम सब का भाग्य वहीं, बहुत दिनों हम भटक चुके हैं, श्रव न यात्रा का लें नाम, श्रो. यही है अपना देश. श्रो यही है अपना धाम!"

थोड़े समय बाद ही ट्राजन म्नन्वेषण का कार्य म्रारम्भ करते हैं श्रीर शीघ ही लैटि-नस की राजधानी खोज लेते हैं। वे वहां सौ मनुष्यों का एक दूत-दल भेजते हैं, जिसकी वहाँ बड़ी म्नावभगत होती है। लैटिनस उस दल की पूरी बातें सुन लेने के बाद कहता है कि एक उसकी जाति के लोग वहीं श्रीर जा बस थे, श्रीर इतना कहने के बाद वह उसे दल को विश्वास दिलाता है कि देवताओं की श्राज्ञानुसार वह स्रपनी पुत्री का विवाह किसी विदेशी से ही करेगा, स्रतएव उसे प्रसन्तता होगी यदि उसकी पुत्री लैविनिया श्रीर इनीयस का सम्मिलन हो जाये। दल राज़ी हो जाता है जेसे कि शीघ ही विवाह-कार्य भी सम्पन्न हो जायेगा!

किन्त विवाह की देवी रानी जूनो, जो नियित के निर्णयों को बदल देने में श्रासमर्थ है, प्रयत्न करती है कि यदि विवाह की बातचीत सदा के लिये समाप्त न हो जाये तो कम-से-कम बोड़े दिनों के लिए स्थिगत तो हो ही जाये! उसके प्रयास से कन्या की माता कोध के मारे आपे से बाहर हो जाती है श्रीर श्रापनी पुत्री को लेकर जङ्गलों में भाग जाती है।

जूनो श्रपनी शक्ति श्रौर चार्य के इस एक प्रदर्शन से ही सन्तुष्ट नहीं हो जातीप्रस्युत वह वैभनस्य की देवी को टरनस के पास यह पूछने के लिये भेजती है कि क्या लैविनिया को
एक कर श्रपनी पत्नी बनाने का संकल्प कर लेने के बाद वह उसे इतनी शीलता से किसी दूसरे
श्रपस्चित की पत्नी बन जाने देगा! उसका यह प्रश्न उस जैसे कोधी व्यक्ति को किसी के
विरुद्ध के भड़काने के लिए, काफ़ी है, श्रतएव वह गरम हो उठता है श्रौर युद्ध के लिए कमर
कस कर तैयार हो जाता है। किन्तु चूंकि कोई बहाना नहीं मिलता, श्रतएव वैमनस्य की देवी
की श्राज्ञा से प्रतिकार की एक देवी यूलस को प्रीरत करती है श्रौर वह एक गरिइये की सिल्विया
नामक पत्नी के पालत् बारहिसंगे को घायल कर देता है। इस गंवारू स्त्री के संताप से उसके
भाई इतने उत्ते जित हो उठते हैं कि ट्राजनो पर टूट पड़ते हैं। ट्राजन श्रावश्यक-रूप से श्रपनी
रक्षा करते हैं श्रौर इस प्रकार संधर्ष श्रारम्भ हो जाता है।

इतनी सफलता से शांति भङ्ग करने के बाद वैमनस्य की देवी शीघता से जूनो के पास आती है। जूनो देखती है कि लैटिनस निश्चय कर चुका है कि न वह इनीयस की आरेर से आरेर न टरनस की आरेर से लड़ेगा! इस निश्चय के कारण वह प्रसन्न भी है। अप्रतएव वह अपने हाथ से जैनस के मन्दिर के फाटक खोलती है और उसे लड़ाई में भाग लेने पर विवश कर देती है।

इस स्थान पर किव उन विभिन्न योद्धाश्रों के नाम गिनाता है जिनका किसी भी पन्न में श्रपने शौर्य से यश लाभ-करना सम्भव श्रयवा निश्चित है। वह इस लम्बी तालिका में ट्यूट्यूल्स के सिर मौर मेक्नेटियस, उसके पुत्र लॉशस श्रौर वाल्शियन महिला कैमिला का विशेष उल्लेख करता है, जो शान्तिमय प्रण्य-परिण्य के जीवन की श्रपेन्ता सैन्य-जीवन की हलचल श्रिधक पसन्द करती है।

#### पर्व सात-

ज्यों ही टरनस को उसके अपनेकानेक मित्रों की सहायता प्राप्त हो जाती है, इनीयस भी कुछ मित्रों को प्राप्ति और उनके योग के लिये उत्सुक हो उठता है। वह एटरूरिया के उस राजा इवेंडर से सहायता मांगने के लिये चल पड़ता है, जो कि हिले एक यूनानी था। वह रास्ते में देखता है कि टाइबर नदी के किनारे एक स्थान पर एक सुअरी ३० बचों को एक साथ दूध पिला रही है। वह उसे देवताओं के नाम पर बिलदान कर देता है, क्योंकि उसका वहाँ पाये जाने का मतलब है कि भविष्य में उसकी राजधानी उसी स्थान पर बसाई जायेगी! इस कार्य के बाद वह अपनी राह लेता है और शीघ ही 'एटरूरिया पहुँचाता है। तुरन्त ही यहाँ के शिक्शाली निवासियों का एक बहुत बड़ा समूह उसे बचन देता है कि उस दल का प्रत्येक व्यक्ति राजपुत्र पैलैस के संरक्षण म उसके लिये जान देने को तैयार है!

इनीयस त्राश्वस्त होता है। वह कुछ समय बाद ही हरकुलीस की एक विजय के सम्मान में दिये-गये एक भीति भोज में भाग लेता है त्रीर भोजनोपरान्त सो जाता है कि उसकी मौ वीनस क्रपने लोहार पति के स्राग्रह करती है कि वह के लिये एक जोड़ नवीन कवच तैयार कर रहे।

सबेरा होता है त्रौर इवेंडर कहानियों से त्रपने क्रांतिथ का मनोरंजन करता है उसका पुत्र त्रपनी तैयारियों में व्यस्त है त्रौर शीघ ही पूरा तैयार हो जाता है। श्रव इनीयस वहाँ से विदा होता है क्योंकि विशेष रूप से तैयार कराया-गया कवच उसे देते समय उसकी माँ उसे सचेत करती है कि उसकी सेना ख़तरे में है।

<sup>ै</sup> दो सिरवाला लेंटिनों के देवता, जिसके मन्दिर के द्वार खुल जाने का मर्थ है शांति का मंत!

<sup>े</sup> उस जाति की सदस्या जो पहिलो सिरिस नदी के किनारे रहते थे, किन्तु जो बाद में वैटियम में मा बसे

काव्य का यह भाग रोम के आगामी इतिहास के कई हर्यों से विशेषतया सुसज्जित है। इसमें माट्रा-मेड़िये के अपने जोड़ि आ बचों को स्तन-पान कराने की परम्परागत कहानी का, सेबाइन्स के अपहरण का, काकलीज़ क्रिश्रोलिया और मैनलियस के वीरतापूर्ण कृत्यों का और युद्धों और दूसरे उत्सवों का हृदय हारी वर्णन है।

#### पर्व नौ-

इसी बीच में इधर युद्ध- त्रेत्र में टरनस के श्राज्ञाकारी सैनिक ट्रोजनों के तम्बू को घेर लेते हैं श्रीर इनीयस के जहाज़ों में श्राग लगा देते हैं। िकन्तु नियित यह निश्चित कर चुकी है कि वे कभी भी विनष्ट न किये जा सकेंगे श्रातएव जब तक लपटें उन्हें छुये-छुये, वे लहरों के स्नेह- िषक श्रांचल में मुँह छिपा लेते हैं समुद्र में हूव जाते हैं, श्रीर एक च्या बाद ही ज्यों ही समुद्री परियाँ, इनीयस को यह बताने के लिये कि उसके साथी ख़तरे में हैं, पानी में हूवकी लगाती हैं, वे लहरों पर लहराने लगते हैं। इस श्राश्चर्यजनक दृश्य में शत्रु श्रातंकित हो उठते हैं परन्तु शीघ ही टरनस श्रोजपूर्ण शब्दों में उन्हें प्रोत्साहित करता है कि इसके माने तो यह हैं नियित उनके ही पच्च में है। इतना सुनते ही उसके साथी श्रावेश में श्रा जाते हैं श्रीर इस तरह श्रापा खोकर विदेशी ट्राजनों पर हमला करते हैं कि उनके छक्के छूट जाते हैं। वे ट्राजन-युवक नीसस श्रीर यूरियैलस के इस प्रस्ताव का दृदय से समर्थन करते हैं कि उन सबको श्रांख बचाकर रख-चेत्र से भाग निकलना चाहिये श्रीर इनीयस से मिलकर उससे कहना चाहिये कि वह तुरन्त ही उस स्थान से भाग-चले।

रात को यह दोनों ट्राजन-वीर चुपचाप अपने तम्बुश्रों से निकलते हैं श्रौर बहादुरी से सोते हुये दुश्मनों के बीच से गुज़रते हैं। वे रास्ते में कितने ही बीरों पर वार करते हैं श्रौर मृत्यु को उन्हें जगाने के लिए छोड़कर शीघ ही शत्रुश्रों के पड़ाव के पार हो जाते हैं। वे एक जंगल में घुसते हैं जहाँ वाल्शियन लोगों की एक दुकड़ी उनका पीछा करती है, श्रौर उन्हें घेरकर यूरि-यैलस को मार डालती है। पहले तो बचा हुश्रा नीसस अपने बच निकलने की व्यवस्था कर लेता किन्दु शीघ ही अपने साथी को बचाने के विचार से लौटता है श्रौर मार डाला जाता है। इस प्रकार दो बीरों को मार वॉल्शियन-सैनिक उन दोनों के शीव अपने भालों में छेदकर अपने पच् के तम्बुश्रों में ले जाते हैं। इन दोनों शीशों के कारण ही दूसरे दिन भयंकर युद्ध होता है।

श्रंत में किसी भौति यूरियैलस की माँ को पता चलता है कि उसका पुत्र श्रव इस दुनिया में नहीं है श्रीर वह बड़े हृदय-द्रावक शब्दों में श्रपने पुत्र के लिये विलाप करती है।

> 'इसीलिये मैं रही भटकती क्या पृथ्वी पर सागर पर ? श्रारे शत्रुश्चों, श्रागर जानते हो तुम माँ की ममता को,

<sup>ै</sup>मध्य इटली की प्राचीनतम शक्तिशाली जाति जो अपनी सरलता और सदाचरण के सिये विशेषतया प्रसिद्ध थी।

मुभपर चलने दो तुम श्रापने तीखे भालों के तूफ़ान। श्राप्ते, व्यर्थ का शोर मचानेवालों, मुभ पर दया करों, मुभे भोक दो श्रीर डुवा दो किसी भील में फ़ौरन तुम। श्राप्ते नहीं, तो सम्भव है, मैं धरती पर दूँ पटक श्राभी, श्री, हो चूर चूर च्या भर में जीवन-माला के मोती, या खारे श्रांसू का जीवन दे श्रापना दम तोड़ श्राभी!,

× × ×

इस विशिष्ट दिन के सारे वीरतापूर्ण कार्यों का विवेचन श्रौर वर्णन करने के लिये तो बहुत श्रिषक स्थान चाहिये श्रौर समय भी, परन्तु फिर भी.....! यद्यपि मार्स श्रपार शक्ति-दान देकर इनीयस के पच्च को प्रोत्साहित करता है, तथापि प्रत्यच्च रूप से तो ऐसा लगता है जैसे कि उनकी पराजय स्पष्टतया निश्चित है। थोड़े समय तक यह स्थिति चलती रहती है कि जूपिटर टरन्स की सेना को श्राज्ञा देता है कि वह युद्ध के मैदान को छोड़कर लौट श्राये।

# पर्व दस-

शीघ ही श्रोलिम्पस पर्वत पर ज्पिटर श्रपने सहकारियों की एक सभा बुलाता है श्रीर कहता है कि उनमें से कोई भी, किसी भी पक्ष के बीच में न पड़े, क्यों कि उसकी इच्छा है कि देवताश्रों की दैवी सहायता के बिना ही इस लड़ाई का फ़ैसला हो। ज्पिटर के इस प्रतिबन्ध पर बीनस बहुत श्रसन्तुष्ट श्रीर व्यग्न हो उठती है श्रीर विरोध करती है कि जब एक बार उसने वचन दे दिया है कि उसका पुत्र इटली में एक नया राज्य स्थापित करेगा तो उसकी सहायता करना उसका कत्तव्य हो जाता है श्रीर वह उसकी सहायता श्रावश्यक-रूप से करेगी। उधर विवाह की देवी जूनो उतनी ही शक्ति श्रीर उतने ही प्रभावोत्पादक ढंग से श्रपना तर्क सम्मुख रखती है कि हेलेन को भगाकर ट्राजनों ने गुरू श्रपराध किया है, जिसके लिये उन्हें श्रभी श्रीर सज़ा मिलनी चाहिये। इस पर जूपिटर दोनों ही देवियों को शान्त करता है, एक बार फिर श्रपनी श्राचा दोहराता है कि देवताश्रों को इस लड़ाई से श्रलग रहना है, श्रीर सभा विसर्जित करना है।

कविता के दृश्यों में परिवर्तन होता है श्रौर एक बार फिर पृथ्वी सामने श्राती है जहां ट्राजन बुरी तरह, चारों श्रोर से शत्रुश्रों से घिरे हुये हैं श्रौर कामना करते हैं कि इनीयस शीघाति-शीघ लीट श्राये।

× × ×

इनीयस एटरूरिया से लौट रहा है—्राह में उसकी भेंट समुद्री-परियों से होती है। वे उसे सलाह देती हैं कि ऋपने पुत्र की प्राण-रक्षा करने के लिये उसे शीघातिशीघरण-दोत्र में पहुँच जाना चाहिये। इस प्रकार ऋंतिम बार सचेत किये जाने पर वह बहुत तेज़ क़दम बढ़ाता है, बहुत जल्दी रक्त-दोत्र में दिखलाई पड़ता है ऋौर युद्ध में सिक्रय भाग लेता है।

लड़ाई में वीरता के कितने ही कृत्य आते हैं, और शत्रु-पश के टरनस, मेज़ेन्टियस और

लॉसस सब से बहादुर प्रमाणित होते हैं, यद्यपि ट्राजनों में भी इनीयस, पैलैस स्त्रीर यूलस हैं जो पराक्रम में किसी प्रकार भी उनसे उतीस नहीं ठहरते। इस समय कई मनोरं जक चातुरीपूर्ण दंद-युद्ध भी होते हैं, जिनमें टरनस स्त्रीर पैलैस के बीच हुस्रा द्वंद्व-युद्ध विशेषतया उल्लेखनीय है। इसी द्वंद्व-युद्ध में उसके श्रपार शौर्य स्त्रीर साहस के होते हुये भी एटरूरिया के राजकुमार की जीवन-लीला समाप्त हो जाती है। टरनस उसका कवच उतार लेता है स्त्रीर इसके बाद उसकी लाश ट्राजनों को दे देता है। ट्राजन लाश पाते स्त्रीर बड़े दुखी होते हैं कि उनकी सहायता करते-करते ही वह स्त्रपने जीवन से हाथ धो बैटा। इसपर इनीयस संकल्प करता है कि वह उसकी मृत्यु का बदला लेगा स्त्रीर कोधित होकर शत्रुस्त्रों पर इतने ज़ोर का हमला करता है कि लगता है कि स्त्रब टरनस का स्त्रंतिम क्षण दूर नहीं है। परन्तु एक बार फिर जूनो इतने प्रभावपूर्ण शब्दों में उसका पद्ध ग्रहण करती स्त्रीर उसकी वक़ालत करती है कि नियति उसे स्त्रीर थोड़ा जीवन दान देने पर विवश हो जाती है यद्यपि नियति के स्त्रपने निश्चय स्त्रीर निर्णय के स्त्रनुसार स्त्राज का दिन ही उसके जीवन का स्त्रंतिम दिन है।

जूनो चाहती है कि टरनस इनीयस के घातक प्रहारों से बच सके अतएव वह एक माया रचती है। टरनस को ऐसा लगता है जैसे कि उसका शत्रु जहाज़ पर सवार होकर भागा जा रहा है, अतएव वह उसका पीछा करने के लिये चल पड़ता है। जूनो जहाज़ के बन्धन खोल देती है और वह तुरन्त ही टाइबर की तेज़ घारा के साथ-साथ वहने लगता है। इस समय, सहसा ही, टरनस को अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। वह अनुभव करता है कि उसके साथ चालाकी खेली गई है। अतएव वह परीशान हो-उठता है और धमकी देता है कि वह आत्म-हत्या कर लेगा किन्तु जूनो उसे नियंत्रित करती है। थोड़े समय के बाद ही उसकी सहायता से वह किनारे लग जाता है और एक बार फिर युद्ध में भाग लेता है।

किन्तु उधर युद्ध-त्नेत्र में इस प्रकार ऋपने एक-मात्र विशिष्ट शत्रु से वंचित किये जाने पर इनीयस बौखला उठता है श्रीर लड़ाई के विशाल मैदान को लाशों से पाट देता है। वह मेज़िटियस को घायल करने के बाद लॉसस को मार डालता है। मेज़िटियस ऋपने पुत्र को इस प्रकार ऋपना ऋाँखों के ऋागे मरते देखकर इतना उत्तेजित हो उठता है कि ऋपने सारे साधियों के द्वारा रोके जाने पर भी ऋपना गला इनीयस के सामने कर देता है। इनीयस उसी स्थान पर वार करता ऋौर उसे वहीं मार डालता है। मरते समय मेज़िटियस इनीयस से एक वरदान माँगता है:-

'यदि न बात हो विशेष,
श्रौं, विनष्ट शतु भी विजयी शतु-दल से
मौंग सके भीख एक,
दो मुक्ते दान एक—
भीख एक—
जहाँ मृत-पुत्र की उपस्थिति हो प्रतिच्रण,
सुख मुक्ते दे सके मेरा पुत्र प्रतिपल,

वहीं मुक्ते एक क़ब्र, मुक्ते दो एक क़ब्र, केवल एक.....एक क़ब्र!

### पर्व ग्यारह—

इनीयस श्रपने मृत-श तुश्रों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। वह श्रपने साथियों की श्रम्तेयष्टि-किया के लिये जाने से पहिले पैलेस की लाश को सुसिज्जित करवाता श्रीर एटरूरिया मेजवा देता है। इसके बाद वह टरनस के राजदूतों से बारह दिन की सुलह के लिये बातचीत करता है। इस प्रकार लड़ाई बारह दिन के लिये समाप्त हो जाती है।

इस १२ दिन के समय में दोनों पच्च श्रपने-श्रपने मृत-वीरों के दाह-संस्कार का राजसी श्रायोजन करते हैं। इनमें पैलेस का शारीर सब से श्रिधिक ठाठ-बाट से श्रिग्न को समर्पित किया जाता है।

इस आकां हा से कि अब और अधिक व्यर्थ रक्त न बहे, लैंटिनस एक सिन्ध का प्रस्ताव करता है। सिन्ध की शर्तें इनीयस तो मान लेता है पर टरनस कोधित होकर अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसे उसकी वह पत्नी इस समय भी नहीं मिल रही, जिसके लिये कि उसे कभी वचन दिया जा चुका है। अतएव, लड़ाई फिर आरम्भ होती है।

इस बार के युद्ध के शौर्य-प्रदर्शन का सीधा सम्बन्ध वीरांगना कैमिला से है। कहा जाता है कि जब यह बच्ची थी त्रौर इसके पिता का पीछा उसके शत्रु कर रहे थे, इसके पिता ने इसे अपने भाले की मूँठ में बाँधकर नदी की उस धारा के पार फेंक दिया था, जिसे वह उसको गोद में लेकर पार करने में असमर्थ था। इस प्रकार शत्रुत्रों से प्राण बचाकर उसने उसे युद्ध-कला की ऐसी शिचा दी थी कि वह उस कला में सर्व तरह से पारंगन हो गई थी! इस समय वही कैमिला ऐसे कमाल दिखलाती है कि मालूम होता है कि वह शत्रुत्रों को तहस-नहस करके ही दम लेगी! वह अपनी अंतिम सांस तक किसी भी वीर-से-वीर योद्धा की भाँति लड़ती है, किन्तु केवल अंत में दम तोड़ते समय टरनस से सहायता के लिये प्रार्थना करना चाहती है। वह दूतों के द्वारा सन्देश भेजती है कि अब शत्रुत्रों को सदा के लिये शहर से निकाल बाहर कर देने के लिये उसकी सहायता की आवश्यकता है.....! बात पूरी नहीं हो पाती कि वह दम तोड़ देती है!

# पर्व बारह-

इस समय लैटिनस बार-बार दोहराता श्रौर ज़ोरदार शब्दों में कहता कि वह श्रपनी पुत्री लैविनिया का विवाह किसी श्रपरिचित से ही करेगा, टरनस से नहीं, क्योंकि एक तो देवताश्रों की श्राज्ञा है, दूसरे उससे इस श्राशय की कई बार, कई व्यक्तियों-द्वारा, प्रार्थनायें की गई हैं, जिनमें स्वयं पुत्री की मां श्रमाटा की प्रार्थना भी एक है।

लैटिनस की इस घोषणा पर भी टरनस शान्त नहीं होता, अतएव श्रीर युद्ध होता है श्रीर इनीयस की एक जांघ घायल हो जाती है। तुरन्त ही मरहम-पट्टी की व्यवस्था होती है, परन्तु उसे कुछ भी लाभ नहीं होता श्रीर उसके घाव से ख़ून बहता ही रहता है। सहसा ही वीनस उस पानी में, लिससे उसका घाव घोया जा रहा है, एक जड़ी डाल देती है श्रीर इस प्रकार आश्रचर्यजनक ढंग से उसे अञ्चल कर देती है।

इनीयस एक बार फिर लड़ाई में जुट जाता है श्रौर फिर हतनी भयंकर मारकाट होती है कि लैविनिया सहित श्रमाटा महल में लौट श्राती श्रौर श्रात्मा-हत्या कर लेती है। इस समय जूनो श्रपने शरणार्थी की सहायता करना चाहती है, किन्तु जूपिटर श्राड़े श्रा जाता है। फिर भी श्रपनी पत्नी के श्राग्रह पर बह यह मान लेता है कि उनकी भाषा के सहित ट्राय के निवासियों के नाम लेटिन नामों में घुलमिल कर एक हो जायें श्रौर उनका श्रपना श्रलग से कोई श्रस्तित्व न रहे! वह यह भी मान लेता है कि लैटियम जिस प्रकार चाहें उन्नति करें, केवल यह कि सम्भान्त श्रलवन राजा ही उन पर राज्य करें!

x · x ×

श्रंत समीप है। श्रपने महत्वपूर्ण च्यों में दोनों वीर डींगें मार रहे हैं, एक दूसरे को कहनी-श्रनकहनी सुना रहे हैं कि एक चिड़िया टरनस के समीप श्राती है श्रीर उसे सचेत करती है कि उसकी मृत्यु समीप है। इसके बाद ही उसकी बहन ल्यूटरना उसे घोखा देती है श्रीर उसका साथ छोड़कर चली जाती है। इनीयस उसे खाड़ी तक खदेड़ श्राता है। इस समय तक टरनस के पास कोई शक्त नहीं रह जाता श्रतएव वह एक चट्टान नचाकर इनीयस पर फेंकता है। वह इस चट्टान से श्रपनी रच्चा करने के बाद टरनस पर इस तरह प्रहार करता है कि वह बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है श्रीर यह निश्चित हो जाता है कि उसका बचना श्रसम्भव है।

श्रंत में टरनस बड़े दमनीय स्वरों में कृपा की भीख मांखता है। परन्तु इसी समय इनीयस की निगाह टरनस की पेटी पर पड़ जाती है, जोकि वास्तव में पैलेस की है। श्रतएव इस प्रकार वह फिर उन्तेजित हो उठता है श्रीर को धित हो कर उस पेटी को ही उससे छीन नहीं सेता, प्रत्युत उस पर ऐसा प्रहार भी करता है कि वह दम तोड़ देता है।

इस प्रकार 'इनीड' समाप्त होता है!

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> इटली का प्रान्त व्वीटिनस का राज्य।

# स्कैंडिनेवियन महाकाव्य--

१००० ई० पू० में विभाजित होकर पूर्वी उत्तरी और पश्चिमी उत्तरी बनने के पहले स्कैंडिनेविया की विभिन्न बोलियाँ केवल एक भाषा के रूप में प्रचित्त थीं किम्तु इस विभाजन के बाद डेनमार्क और स्वेडेन की बोलियाँ पूर्वी उत्तरी के अन्तर्गत हो गई और आइसलैंड भोर नार्वें की पश्चिमी उत्तरी के अन्तर्गत!

+ + +

स्वेडेन को अपने ४०० वीर-काव्यों पर गर्व है और सही भी है कि वह इन्हें खेकर संसार के सामने बड़ी-बड़ी बातें करे! ये सभी एक चौथी और छटीं शताब्दि में रच गये हैं और इनके कथानक अंशतः पौराणिक हैं और अंशतः विशुद्ध ऐतिहासिक। परन्तु बाइबिल का अनुवादकर्षा डेनमार्क-निवासी वह पहिला व्यक्ति था जिसने फ्रांस के 'शाब्दमाँन' और 'आजियर' नामक महाकाव्यों का अपने देशवासियों से परिचय ही नहीं कराया, प्रस्युत उनका परिष्कार भी किया! १५५५ में रिनार्ड दि फ्रांक्स, का फ्रोंच से और 'हाइम्ज़िकाबा' का आइसलेंडिक से डेनिश में अनुवाद हुआ किन्तु एरींबो द्वारा 'हेग्ज़मेरोन' या प्रथम वास्तविक 'डेनिश-महाकाव्य' १६४१ में रचा गया!

१६ वीं शताबिद में 'पेलूदल मिलर' ने डेनिश में कितने ही महाकाव्य रचे, किंतु उनका उसके देश के बाहर प्रचार न हो सका ! यों कहा जा सकता है कि इस समय की स्वेडिश कितने ही महाकाव्यों का जीता जागता प्रमाण है, जो सारे-के-सारे ईसाई धर्म के देश में प्रवेश होते ही विनष्ट हो गये ! यहाँ यह बता देना श्रावश्यक है कि मध्य-युगों में सम्राज्ञी यूफीमेया (१६०६-१२) के दरबार में किसी राज किन ने स्वेडिशमें 'यूफीमेयाविज़र' नामक वीर-काव्य की रचना की थी, स्वेडिशमें किंतु स्वेडेन का महानतम महाकाव्य टेग्नर कृत 'फिरथजोफ़्ससागा' है। इसका रचना-काल १८४६ है। इसमें एक प्राचीन योद्धा के साहसिक कार्यों श्रीर उसकी दरबारदारी का वर्णन किया गया है। इसी लेखक की 'लीजेन्ड्ज़ श्रॉफ दि मिडिल एजेज़' नामक दूसरी रचना में भी ये सारी घटनाएँ अ्यों की स्यों मिलती हैं।

×

कितने ही राजनैतिक कारणों से १२ वीं और १३ शताब्दि में कितने ही सम्आन्त परिवार नार्वें से स्वेडन में जा-बसे और उन्हें भौगोलिक तटस्थता और खम्बी शरद् ऋतुओं के कारण अपने मनोरंजन के साधन स्वयं ही सोचने और जुटाने पड़े। इस प्रकार कहानी और कविता का उनके जीवन में प्रवेश ही नहीं हुआ बल्कि वे उनके लिये जीवन की एक आवश्यकता बन गई और जब-तब ही छांटे बदे, बच्चे-बूढ़े एक साथ बैठ कर काव्य-माधुरी से जीवन-जाभ करने जागे। इस प्रकार यहाँ अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान मौिखक साहित्य ने जन्म लिया। शीघ ही इसका भी अधिकांश बिजा गया, तथापि सिद्यों की विस्मृति के बाद १६४३ में भाग्यवशात आइसर्जेंड के निवासियों ने 'एल्डर एड्डा' की खोज की जिसका रचना काज ११ वीं सदी कहा जाता है। 'एल्डर एड्डा' का रचियता सेमंट दि वाइज़ है! यह पौराणिक एवं वीरतापूर्ण विषयों पर रची गई २३ कविताओं का एक संप्रह है। 'स्नॉरोंस्टरल्यूसन' का 'यंगर एड्डा' नामक एक ऐसा ही दूसरा प्रंथ गद्य में भी मिजता है जिसमें धार्मिक कथाओं को विशेष महत्व दिया गया है! इसी 'स्नॉरो' ने हाइस्ज़िकंगला नामक अपने दूसरे प्रंथ में कितनी ही वीरतापूर्ण कथाओं का संकलन भी किया है।

इसी प्रकार के लम्बी पुरानी स्केंबिनेवियन कथानक जो सागाज़ कहताते हैं कम-ज्यादा पूर्ण-रूप में आज भी सुरक्षित हैं। इनके तीन विभाग किये जा सकते हैं:—ऐतिहासिक कथानक, जैसे 'प्रिक्जसागा' 'आयरिबिगह्यासागा' 'लैक्सडेलासागा' श्रीर 'हाइम्ज़िक्कंगला' श्रादि; २ पौराणिक-कथानक जैसे 'ग्रेटिस' और 'वाल्संगा सागा' श्रदि-'वेग्नर' के नाटकों श्रीर 'निबेल उंगेनलीड' की कथा का मूख-श्रोत-प्रोत 'वोल्संगा-सागा' इनमें सर्वश्रेष्ट हैं जिसका मॉरिस ने श्रंग्रेज़ी भाषा में सफल, इशल और आश्ययंजनक श्रनुवाद भी किया है; ३ श्रंगारिक-कथानक श्रथवा प्रेमपूर्ण महाकाब्य, अनुवाद, श्रथवा सभी प्रतिकाब्य जो लेटिन, फ्रेंच श्रथवा जर्मन महाकाव्यों श्रीर प्रेमाल्यानों पर आधारित हैं श्रीर सिकन्दर शालमाँन श्रीर परसीवल श्रादि जिनके चिरत्र नायक हैं इस वर्ग में 'गुनलॉग्ज़ सागा' इस वर्ग में सर्व प्रिय श्रीर सर्व सुन्दर है।

+ +

नार्वें के साहित्य का सीधा सम्बंध ८०० के बागी नामक सुप्रसिद्ध चारण से हैं। इसकी प्रमुख रचना 'रागनाज़' ड्रापा' है जिसमें 'रागनार लॉडबॉग' के जीवन श्रीर उसकी साहसिक घटनाश्रों का मनोहारी वर्णन है। 'स्वॉरो' स्टरल्यूसन' ने श्रपनी 'स्वॉरॉर एड्डा' में इसी रचना का सहारा खिया है। 'एल्डर एड्डा' की श्रधिकांश कवितायें श्रीर की हाउसलंग श्रथवा एक प्रसिद्ध योद्धा का वर्णन श्रादि मूल-रूप में नार्वे साहित्य की ही देन हैं।

ζ ,

कहना न होगा कि तेरहवीं शताबिद के डेनिश-साहित्य में सागाज को विशेष स्थान प्राप्त हुआ और 'थिड्रेक्ससागा' (१२५०), या डिट्रिक वॉनबेर्न के जीवन से सम्बंधित कथा 'कारखामेग्नाज्ञसागा' या शाखमाँन की कथा, बारखाँम्ज आकर्यासाफाट्स' और हेबिड भाषा की 'बरखाय' या योसाफार, आदि को इस समय विशेष खोकप्रियता मिली।

इस साहित्य के श्रतिरिक्त नार्वे में जन-कथाश्रों श्रथवा लोक-कथाश्रों का भी समृद्ध कोष हैं। इनमें गद्यात्मक महाकाव्य के सभी गुण मिलते हैं। 'श्रार्सवियर्नसेन' ने इनको एकत्रित कर कई पीढ़ियों का सामान-रूप से मनोरंजन किया है।

# 'वॉल्संगा-सागा'-

यह महाकाव्य 'एडा' के दूसरे भाग में है श्रौर इसकी कथा-वस्तु इस प्रकार है:— वॉल्संग नार्वे के देवराज श्रॉडिन का सीधा वंशज है। वह शाह-बलूत के पेड़ नीचे श्रपने रहने का घर बनाता है! फल यह होता है कि उस विशाल बच्च की पत्तियाँ उसे बुरी तरह घेर कर उक लेती हैं। कुछ समय बाद जब उसकी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध गोथों के राजा सिगियर के साथ सम्पन्न होता है तो श्रितिथियों की भीड़ को चीरता हुआ, सहसा, एक काना श्रपरिचित श्रागे श्राता है श्रौर बिना दायें-बायें देखे श्रपनी श्रनमोल तलवार से उस बलून के तने में गहराई तक घुसेड़ देता है। यही नहीं, वह यह भी घोषित करता है कि उस तलवार को उस पेड़ से खींच लेने वाला उस तलवार का स्वामी तो होगा ही, प्रत्येक युद्ध में विजयी भी होगा! इसके बाद वह उत्सुक निगाहों से उपस्थित मंडली की श्रोर देखता है कि श्रव कोई श्रागे श्राये श्रौर पौरुष की परीचा दे।

यद्यपि वॉल्संग यह जानता है कि उनकी मण्डली में उपस्थित यह श्रशात काना कोई श्रौर न होकर स्वयं श्रॉडिन ही है, तथापि वह वर से श्राग्रह करता है कि वह श्रागे बढ़े। वर उसके श्रनुरीध की रच्चा में श्रसफल हो जाता है। उसे श्रसफल होता देखकर वॉल्संग स्वयं उस दैवी तलवार को तने से खींच लेने में ऐड़ी-चोटी का पतीना एक कर देता है, किन्तु सब व्यर्थ! श्रतएव श्रव वह श्रपने दस पुत्रों को संकेत करता है! उसके नौ पुत्रों के हारकर बैठ रहने के बाद दसवा पुत्र ज़ीगंड उस परीच्चा में सफल होता है श्रौर एक भटके में ही तलवार को तने से खींच लेता है।......

×

वर सिगियर चाहता है कि वह अपना पुरस्कार उसके हाथ बेंच दे किन्तु ज़ीरमंड हढ़ता से इन्कार कर देता है और कहता है कि वह उसे किसी को भी न दे सकेगा! इस पर गोथ सिगियर उससे बहुत नाराज़ हो जाता है और दूसरे दिन उसी हालत में विदा होने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी सिगनी सब कुछ भली भौति समभ कर अपने पिता और भाइयों

<sup>े</sup> एक ग्रसभ्य जर्मन-जाति जिसने तीसरी से पाँचवीं शताब्दी तक पूर्वी श्रौर पश्चिमी राज्यों पर इसले किये!

को सचेत करती है कि उसका पित श्रापने श्रापमान का बदला लेने के लिये व्याकुल ही नहीं है, उसके लिये योजनायें भी बना चुका है। किन्तु वॉल्संग श्रीर उसके पुत्र सिगनी की बात कान नहीं करते श्रीर गोथ के दुवारा श्राने श्रीर भेंट करने के वचन पर सरलता से विश्वास कर लेते हैं!

×

वर्षों बाद वॉल्संग श्रपने पुत्रों के साथ श्रपनी पुत्री से भेंट करने के लिये श्रपने दामाद के राज्य में जाता है। यहाँ एक बार फिर सिगनी वॉल्संग को सावधान करती है कि निकट भविष्य में ही उसका पित कुछ-न-कुछ गुल खिलाने वाला है, किन्तु वह इस बार भी उसकी बात इस कान से सुनता श्रीर उस कान से निकाल देता है। फलतः उसका दामाद, जो कि मन ही मन उसकी श्रीर उसके पुत्रों के प्राण का गाहक बन-बैठा है, बड़ी चतुरता से उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जो कि पहले से ही उनके लिये तैयार किया गया है। यहाँ वॉल्संग श्रीर उसके पुत्र ज़बरदस्ती पकड़े जाते श्रीर एक किनारे के जंगल के एक गिरे हुये पेड़ में कसकर जकड़ दिये जाते हैं। यही नहीं, बल्कि हर रात एक भूखा जंगली मेड़िया श्राता है श्रीर उनमें से एक को चीर-खाता है।

सिगनी सब कुछ जानती है, किन्तु निर्दय पित की निगरानी के कारण इन स्रभागों की कुछ भी सहायता नहीं कर पाती, किन्तु जब सारे लोग उस जंगली जीव द्वारा साफ हो जाते हैं स्त्रीर केवल ज़ीरमंड ही बच रहता है तो वह चिन्तित हो उठती है स्त्रीर स्त्रपने एक सेवक को उसके मुँह में शहद के लेप कर देने का स्त्रादेश देती है। उसके स्त्रादेश का पालन होता है। स्त्राज भी नित्य की भाँति ही जंगली जानवर स्नाता है, किन्तु स्नाज मधु की सुगन्धि से स्नाकिष्ति होकर स्नंतिम वॉल्संग का मुँह चाटने लगता है। इसी बीच में मौक़ा पाकर ज़ीरमंड उसकी जीभ स्नपने दांतों से कसकर दवा लेता है स्नौर फिर उससे तब तक लड़ता रहता है जब तक कि बन्धन दूर नहीं जाते स्नौर वह स्वतन्त्र नहीं हो जाता।

दूसरे दिन, सदा की भाँति ही, सिगियर अपने दूत को भेजकर बन्दियों का समाचार जानना चाहता है। दूत जाता है और लौटकर उसे सूचित करता है कि पेड़ से जकड़े गये, सम्भवत: सारे लोग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि उस स्थान पर वॉल्संग और उसके पुत्रों के स्थान पर हिंदुयों का एक ढेर ही शेष है। अतएव सिगियर, यह समभकर कि अब उसके सारे शत्रुओं का अन्त हो चुका है, अपनी पत्नी की निगरानी ढ़ीली कर देता है और उसकी पत्नी अपने स्वजनों को समाधिस्थ करने के विचार से आँखबचाकर जंगल में भाग जाती है। यहाँ वह अपने भाई ज़ीग्मंड से, सहसा ही, भेट करती है जो कि भाड़ियों के पीछे छिपा-हुआ है। अब भाई-बहन में बहुत देर तक बातचीत होती है और इसी समय बहन प्रतिशा करती है कि यदि वह उसके पति से अपने पिता और अपने भाइयों की मौत का बदला लेने की कोई भी योजना बनायेगा तो वह उसकी प्राण-पण से सहायता करेगी!

श्रपने भाई को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिये सिगनी बेचैन है कि एक लम्बा समय बीत जाता है। वह एक के बाद दूसरे, श्रपने दो पुत्रों को उसके पास भेजती है कि वह उन्हें शिचा देकर श्रपने काम का बनाये श्रीर फिर बदले के कार्य में उनसे सहायता ले! किन्तु शीघ्र ही प्रमाणित हो जाता है कि दोनों ही बालकों में साहस का श्रमाव है, दोनों ही डरपोक श्रीर निकम्मे हैं, श्रतएव सिगनी इस नतीजे पर पहुँचती है कि उसके भाई की सहायता केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी नसों में विशुद्ध वॉल्संग-रक्त दौड़ रहा हो। श्रव इस जाति का पुत्र प्राप्त करने की श्रमिलाधा से वह एक किरातिनि का रूप बनाकर चुपचाप श्रपने भाई की कुटिया जाती है श्रीर गर्भवती होकर लौटती है। यथा समय पुत्र होता है श्रीर जब यह पुत्र सिनिफ़िश्रोटली में बड़ा हो जाता है वह उसे ज़ीग्मंड के पास भेज देती है कि वह उसे बड़ा करे श्रीर शिचा दे!

K ×

यह बालक बड़ा ही उत्साही और वीर साबित होता है। कहना न होगा कि इसकी प्रकृति ने दबना, भुकना और बुक्तना तो जैसे सीखा ही नहीं। इसकी सहायता से ज़ीग्मंड कितने ही साहसिक कृत्यों में सफलता प्राप्त करता है।

एक दिन ज़ीग्मंड सिनिफ़्त्रोटली के साथ सिगियर के गोदाम में चुपचाप घुस पड़ता है स्त्रीर शस्त्र खींच कर इस प्रतीक्षा में लेट रहता है सिगियर उधर से निकले और अचानक ही हमला कर वह उससे अपना पुराना बदला चुकाये! किन्तु पता नहीं कैसे सिगियर के पुत्र सब कुछ जान लेते हैं और अपने पिता को सचेत कर देते हैं कि गोदाम के पीपों के पीछे कुछ दुश्मन छिपे-बैठे हैं जो उसे निश्चित-रूप से मार डालना चाहते हैं। वह सुनता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं। वह उन्हें पकड़वा कर अलग-अलग कोठिरयों में डलवा देता है और खाने के नाम पर कुछ न देकर उन्हें मूखों-मार डालने का निर्णय करता है। किन्तु सिगनी को जैसे ही यह मालूम होता है वह सींकां का एक बोभ ज़ीग्मंड की कोठरी में डलवा देती है। वह पहिले तो इस बोभ को देख कर चौंक उठता है, किन्तु उसे उसमें शीघ ही बालमंग नामक जादू की तलवार मिलती है अशैर उसकी खुशी का टिकाना नहीं रहता।

यह तलवार श्रमोल है! इसकी सहायता से वे दोनों श्रपनी कोठिरयों से बाहर श्राने का ही प्रवन्ध नहीं करते प्रत्युत मुक्त होने के बाद कितने ही गोथों को मार भी डालते हैं। इसके बाद वे राज-महल में श्राग लगा देते हैं कि बचे-बचाये गोय जान बचा कर भाग निकलते हैं। सहसा ही उनकी निगाह श्राग की लपटों में लिपटी सिगनी पर पड़ती है श्रीर वे उसे बचाने के हार्दिक प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनकी सारी कोशिशों बेकार जाती हैं। उन दोनों पर दृष्टि पड़ते ही सिगनी उनका ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करती है श्रीर श्रपने पित के कमरे की श्रोर संकेत कर उनसे विदा लेती है। दूसरे ही च्या श्रीर भयंकर श्राग की लपटें उसे चारों श्रोर से घेर लेती हैं। इसी समय सिगियर के कमरे की ऊंची छत गिर पड़ती है, श्रीर उसकी दीवारें बैठ जाती हैं श्रीर वह उनके नीचे दब कर दम तोड़ देती है!

इस प्रकार श्रपने पिता श्रोर श्रपने भाइयों की मौतों का बदला चुका कर श्रपना कर्तव्य पूरा करने के बाद ज़ीग्मंड श्रपने देश लौटता है! वह बहुत समय बाद बुढ़ापे में एक युवा-स्त्री से विवाह करता है श्रोर इस विवाह के थोड़े-ही दिनों बाद लड़ाई में मार डाला जाता है। उसकी इस वीर-गित के समाचार सुन कर उसकी गर्भवती स्त्री रण-स्थल में जाती है श्रोर वहाँ से उस दूटी हुई, जादू की तलवार दुकड़े श्रपने साथ ले श्राती है। यही नहीं, वह सोचती है कि ये दुकड़े ही वह एक-मात्र सम्पत्ति हैं जिसे उसका होने वाला पुत्र श्रपने पिता की वसीयत समकेगा श्रोर जिसकी सहायता से उसके शत्र श्रों से बदला लेगा!

श्रगली कथा-वस्तु के विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक मत की धारणा है कि ज़ीरमंड के शत्रु उसकी पत्नी का पीछे करते हैं श्रीर वह उनसे पिंड ख़ुड़ाने के लिये एक घने जंगल में घुस-पड़ती श्रीर बाद में राह भटक जाती है। श्रन्त में वह एक माइमर नायक लोहार के घर में रारण प्रहण करती है लोहार उसे भरसक सहायता देने का वचन देता है। यहाँ वह सिगर्ड नामक एक पुत्र का जन्म देती श्रीर फिर मर जाती है। माइमर इस बच्चे का लालन-पालन करता है श्रीर थोड़े समय बाद ताज्जुव से श्रनुभव करता है कि बच्चा भय नाम की कोई चीज़ जानता ही नहीं! दूसरे मत का प्रचार है कि ज़ीरमंड की पत्नी उसकी मृत्यु पर विलाप कर रही है कि एक समुद्री डाकू उधर से गुज़रता है श्रीर दुलिया श्रीर श्रकेली देख कर उसे श्रपने साथ ले जाता है। थोड़े समय बाद वह उससे विवाह का प्रस्ताव करता है, किन्तु वह इस शर्त पर श्रपनी श्रनुमित देती है कि ज़ीरमंड के बच्चे को वह श्रपना बच्चा समकेगा श्रीर एक श्रच्छे पिता की भांति उसका पालन-पोषण करेगा! वह वचन देता है श्रीर थोड़े समय बाद ज़ीरमंड के पुत्र का जन्म होता है।

×

ज़ीरमंड का पुत्र सिगर्ड बड़ा होता है श्रौर सर्व प्रसिद्ध विद्वान श्रौर वीर रेगिन उसका गुरु बनता है ! वह उसे वे सारी विद्यार्थे श्रौर सारी कलायें सिखला देता है जो कि किसी के लिए श्रावश्यक हैं। शीघ ही सिगर्ड को एक घोड़े की श्रावश्यकता होती है श्रौर पड़ोस के घोड़ों पर उसकी नज़र जाती है। रेगिन इस कार्य में भी उसकी सहायता करता है श्रौर वह तमाम घोड़ों में ग्रेन या ग्रेफ़ेल नामक घोड़ा श्रपने लिये पसन्द करता है। कहना न होगा कि यह घोड़ा श्राहिन के स्नाइपनियर नामक घोड़े के वंश का ही है।

×

श्रब रेगिन देखता है कि उसका शिष्य प्रौढ़, युवा श्रौर सभी प्रकार साहिसक कृत्यों के योग्य है, श्रतएव वह उसे श्रपनी कथा सुनाता है! उसका इस प्रकार श्रात्मकथा कहने का कुछ विशेष प्रयोजन है, किन्तु ऐसा लगता है जैसे कि वह एक कहानी-भर कह रहा है!

वह श्रपने शिष्य से कहता है कि एक बार श्रांडिन हॉनियर श्रीर श्राग्न का देवता लोकी श्रादि पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले श्रीर इस भ्रमण में उन्होंने एक ऊदबिलाव मारा! इसके बाद वे उसे एक पास की भोपड़ी में ले गये, क्योंकि वे चाहते थे कि वह खाने के योग्य

बन जाये उनके आगे परोस दिया जाये! किन्तु उस भोपड़ी का मालिक उस ऊदिक्लाव को देखते ही पागलों की भांति चिल्ला उठा-'हाय रे' तुमने तो ऊदिबलाव रूपी मेरे सबसे बड़े लड़के को मार हाला, इसके बाद उसने न आव गिना; न ताव, बस, उन्हें कसकर जकड़ दिया और प्रतिज्ञा की कि वह उस ऊदिबलाव की खाल के बराबर सोना मिलने पर ही उन लोगों को छोड़ेगा,नहीं तो नहीं!

रेगिन कहता रहता है कि देवता जानते थे कि उनका काम केवल जादू के कोष से ही चल सकता है स्त्रौर वे मुक्त हो सकते हैं, स्त्रतएव उन्होंने स्त्रपने मेज़मान से प्रार्थना कि यदि यह थोड़े समय के लिये भी लोकी को आजाद कर दे तो वे उसे मुँहमौगा सोना देंगे! मेज़-मान उनकी बात मान ली श्रीर लोकी को छोड़ दिया। लोकी मुक्त होते ही उस ऐंडवरी नामक बौने की खोज में निकल पड़ा जिसने श्रकृत सोना इकट्टा कर-रक्खा था। किन्तु बौना बड़ा चालाक था श्रीर श्रासानी से देवता के हाथ न श्रा सकता था। श्रतएव श्रंत में लोकी को दुष्टता बरतनी पड़ी श्रौर तब कहीं वह उसे राइन के उद्गम-स्थान पर मछली के रूप में दिखलाई पड़ा! ऋब नज़र पड़ते ही उसने समुद्र की देवी का वह जाल राइन में डाला. जिससे बचकर निकल-भागना ऋसम्भव है, ऋौर बौने को फाँस लिया! इस प्रकार उसे वश में करने के बाद लोकों ने उससे सोने का विशाल कोष तो ले ही लिया, हेल्म 'स्राफ़ ड्रेड' नामक वह शिरस्त्राण भी छीन लिया जिमे सिर पर रखते ही स्रादमी स्रदृश्य हो जाता है। इस तरह परीशान किये जाने पर बौना खीभ उठा श्रौर उसने श्राप दिया कि उसके संताप के कारण दो भाई, एक पिता और स्राठ राजा मारे जायंगे। किन्तु लोकी ने भविष्यवाणी को कुछ नहीं समभा श्रीर इसके लिये उसकी खूब मरम्मत करने के बाद श्रपने साथी देवताश्रों की यातना का श्रनुमान कर तेज़ क़दम बढ़ाये ! वह वहाँ पहुंचा श्रीर उसने कामना की कि उस खाल के बराबर सोना देकर वह उन देवतात्रों को छुड़ा ले, लेकिन वह विकल हो उठा जब खाल प्रति-च्राण बढ़ती रहो स्प्रौर इतनी भारी हो गई कि उस सारी स्वर्ण राशि के साथ-साथ उसे वह शिर-शास्त्र श्रीर श्रपनी सर्पाकार श्रंगूठी भी दे देनी पड़ी श्रीर तब कहीं श्रावश्यक हरजाना पूरा हुआ! उधर कोष का नया स्वामी, ललचाई आंखों से उस सोने के ढेर को तब तक घरता रहा जब तक कि उसका स्वभाव नहीं बदल गया और वह आदमी के बजाय एक राज्यस नहीं हो गया। शीघ ही उसके दो शेष पुत्रों में से एक फ़ैंफ़निर उस भरेपड़ी में घुसा ऋौर उसने बिना यह ख्याल किये कि वह उसका पिता है, उस दैश्य को मार डाला! अपने पिता की भांति वह भी उस सारी सम्यत्ति को पाकर धन्य हो गया। श्रीर श्रंत में वह उसे निर्जन में ले गया श्रीर उसी प्रकार ऋां ल फाड़ कर देखता रहा, फल यह हुआ कि वह भी राज्यस में बदल गया ऋौर उसी रूप में कितने ही समय तक उसकी रखवाली करता रहा !

इतना कहने के बाद रेगिन च्रण भर को रकता है, किन्तु इस समय उसकी मुद्रा इस प्रकार बदल जाती है कि साफ़ भलक जाता है कि वह कहानों न कहकर अपने वास्तविक संकट की कहानी कह रहा है।

शीघ ही मेद खुल जाता है कि उस राच्स का दूसरा बेटा वह स्वयं है श्रीर उसका

भाई श्राज भी रात्त्स बनकर उस कोष की रखवाली कर रहा है। बात स्पष्ट होते ही वह श्रपने शिष्य से कहता है कि उस विशाल कोष पर श्रपने भाई का श्रकेला एकाधिकार उसे बहुत खलता है। किन्तु वह उसका सामना करने में श्रसमर्थ है श्रतएव श्रावश्यक है कि सिगर्ड शिष्य होने के नाते इस कार्य में उसकी सहायता करे।

यद्यपि रेगिन भी उतना ही कुशल लोहार है जितने कि इस कहानी के पहिले मत की कथा का माइमर तो भी सारा किस्सा सुनने के बाद सिगर्ड तलवारों के वे सारे फल दुकड़े दुकड़े कर डालता है जो कि रेगिन ने अपने लिए बना रक्खे हैं, और जिन्हें वह बेकार समभता है। उसके पास अपने पिता की जादू की तलवार के दुकड़े हैं। वह उन सबको ठोंक-पीट कर एक ऐसा अस्त्र तैयार करता है एक आरे तो उससे एक बार में ही किसी भी निहाई के दो दुकड़े कर सकता है और दूसरी आरे किसी भी सोते में बहते हुए उनके रेशों को बहुत सफ़ाई से काट सकता है। इस प्रकार मुंह से कुछ न कह कर भी वह तुरन्त ही उसकी सहायता के लिए ऐसे तैयार हो जाता है, जैसे कि बचन-बद्ध हो चुका हो!

इस प्रकार शस्त्रों से भली भौति सुसज्जित होने के बाद घोड़े पर सवार होकर, रेगिन के नेतृत्व में, सिगर्ड उस 'ग्लिटरिंग हथि' चमचमाते भाड़खंड की त्र्रोर चल-पड़ता है, जहाँ रेगिन का भाई फ़ेर्फ़ोनर उस भएडार की रखवाली कर रहा है। राह में ब्रॉडिन नामक एक काना नाविक उसे मिलता है जो उसका ब्राशय जान लेने के बाद उसे सूचित करता है कि प्यास लगने पर फ़ेफ़िनर तट पर पानी पीने ब्राता है। इतना ही नहीं वह एक ख़ास रास्ते की तरफ़ इशारा भी करता है ब्रौर सलाह देता है कि वह उस रास्ते में कहीं एक खाई खोदे ब्रौर उसी में छिपा रहे ब्रौर जब फ़ेफ़िनर उसके सिर के ऊपर से गुज़रें तो ब्रचानक ही उस पर ऐसा वार करे कि उसका काम तमाम हो जाय।

सिगर्ड को उसकी सलाह बहुत लाभदायक मालूम होती है फिर इसकी उपेदा का प्रश्न ही कहाँ उठता है! मतलब यह है कि सिगर्ड उस नाविक की योजना पर अमल करता है श्रोर शीघ ही फ़ेफ़िनर पर बार करता है। वह शीघ ही दम तोड़ देता है, किन्तु उसके शरीर से से ख़ून की ऐसी पिचकारी छूट-निकलती है कि सिगर्ड पूरी तरह नहा उठता है और उसके शरीर का वह छोटा सा स्थान ही उस खून से अछूता रहता है जो कि कहीं से आ चिपकी नीबू की पत्ती के द्वारा ढंका हुआ है। इस प्रकार सिगर्ड का सारा शरीर इस्तपात हो-उठता है, जिस पर किसी भी आघात का असर हो ही नहीं सकता!

सिगर्ड गम्भीर है श्रौर तुरत के मारे-गये राज्य के विषय में कुछ सो व रहा है कि रेगिन उसके पास पहुँचता है। उसे श्राशंका दोती है कि कहीं ऐसा न हो कि सिगर्ड भी उस स्वर्ण-राशि पर श्रिषकर जमाले। श्रव वह युक्ति सोचता है कि श्रव्छा हो कि यह राह का रोड़ा भी निकल जाय।

थोड़ी देर बाद वह उसे आदेश देता है कि वह उस दैत्य का कलेजा निकाले और फिर उसे उसके लिये भूने । यह एक सरल-सा काम है, जिसे वह एक आशाकारी शिष्य की भौति

दूसरे ही च्या पूरा कर डालना चाहता है। किन्तु, जब कि वह इसमें व्यस्त है, रेगिन उस दैत्य के उष्ण रक से सनी हुई अपनी उंगली सहसा ही उसके मुँह में घुसेड़ देता है, जैसे कि उसे किसी अपराध के लिये दंड दे रहा हो। इस प्रकार फ़ैफ़िनर के कलेंजे के ख़ून के ज़ुवान से लगते ही सिगर्ड में ऐसी अलीकिक शक्ति आ जाती है कि वह आसपास में चहचहाती हुई उन चिड़ियों की भाषा बड़ी सरलता से समक्तने लगता है, जो गीतों के बहाने उसे यह बतला देना चाहती हैं कि रेगिन की नीयत साबित नहीं है और वह शीघ ही उसे मार डालने की कोशिश करेगा। अतएव, यह सोचकर कि रेगिन आवश्यकता से अधिक नीच है जो कि उसके उपकारों का बदला इस नृशंसता से चुकाना चाहता है, सिगर्ड कोध से आग—बबूला हो-उठता है और उसे मार डालता है। अब रेगिन की लाश की रखवाली में वह सारी स्वर्ण-राशि एक गुफ़ा में छिपा देता है और केवल तलवार, जादू का शिरस्त्राण और उस अंगूठी के साथ घोड़े पर सवार होकर अपनी राह लेता है।

चिड़ियाँ एक बार फिर उसकी सहायता करती हैं श्रीर उनके संकेत के सहारे वह एक पहाड़ पर पहुँचता है जिसकी चोटी पर घोर प्रकाश है। यह प्रकाश श्रीर कुछ न होकर एक किले के चारों श्रोर धधकती हुई उस श्राग की लपट-मात्र है जो कि उसकी सीमायें निर्धारित करती है!.....सिगर्ड उस श्राग के पास पहुँचता है श्रीर घोड़ा श्राग देखकर ठिठकने श्रीर मड़कने लगता है, किन्तु वह उसे इतनी ज़ोर की एक एड़ लगाता है कि वह कूद कर श्राग के ऊपर से निकल जाता है।

त्राग ठंडी पड़ती है श्रोर धीरे-धीरे बुभ जाती है। सिगर्ड किले के विचले भाग में पहुँचता श्रीर देखता है कि एक मृत योद्धा चबूतरे पर पड़ा हुश्रा है। वह श्रागे बढ़ता है श्रोर श्रपनी तलवार से उसके कवच के बन्द काटता ही है कि उसे जात होता है कि कवच के नीचे का व्यक्ति श्रीर कांई न होकर युद्ध की देवी वैलकार किनिहल्ट है।

ब्रिनहिल्ट धारे-धारे होश में श्राती है, एक बार फिर जीवन श्रौर ज्योति पाने पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करती है श्रौर श्रपने जीवन-दाता को हृदय से धन्यवाद देती है। इस बीच में दोनों की निगाहें एक होती हैं, ऐसा होते ही वे एक-दूसरे को प्रेम करने लगते हैं श्रौर एक-दूसरे को श्रपना परिचय देते हैं। सिगर्ड श्रपना निवास-स्थान श्रौर श्रपना नाम श्रादि बतलाने के बाद श्रपने साहसिक कृत्यों की चर्चा करता है श्रौर ब्रिनहिल्ट उत्तर में उसे बतलाती है कि वह एक वैलकीर है। यही नहीं, वह सारी कथा विस्तार में बतलाती है कि एक बार उसने एक ऐसे श्रादमी को जीवन-दान दिया जिसे कि श्रॉडिन मृत्यु-दंड दे चुका था, श्रतएव फल यह हुआ कि उससे नाराज होकर श्रॉडिन ने उसे त्याग दिया श्रौर शाप दिया कि वह किसी ऐसे मनुष्य की पत्नी हो, जो स्वयं उसका हाथ श्रपने हाथ में ले ले। इस पर वह बहुत डरी कि कहीं उसे कायर-पित न मिले श्रौर इससे वचने के लिये उसने श्रॉडिन से प्रार्थना की कि वह उसे चारों श्रोर से ऐसी भयानक श्राग से घेर दे जिसे एक महान योद्धा ही पार कर सकता हो! इतना

<sup>ै</sup> वह स्त्री जो एक ऐसे श्रादमी को श्रपना पति चुने जिसका रण में खेत-रहना निश्चित हो !

कहने के बाद वह देवी स्त्या भर को रकती है श्रीर फिर स्वीकार करती है कि उसका सहायक मनुष्य है तो क्या, वह उसे हृदय से प्यार ही नहीं करती है, बिल्क उससे विवाह कर उसकी पत्नी बनने में भी उसे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। तत्पश्चात सिगर्ड उसे वह श्रंगूठी भेंट करता है जिसे ब्रिनहिल्ट श्रपनी श्रंगुली में पिहन लेती है! श्रव वे दोनों एक दूसरे को चूमते श्रीर हृदय से लगाते हैं।

**:** 

किन्तु युवक-वीर महत्वाकां ही स्त्रीर इस जीवन से ऋधिक साहसपूर्ण घटनास्त्रों में उसकी रिच ऋधिक है, ऋतएव वह ब्रिनहिल्ट को उसी ऋाग के घेरे के संरच्या में उसके पिछले स्थान पर छोड़ देता है स्त्रीर घोड़े पर सवार होकर निवेल उंग के प्रदेश वरगेंडी की स्त्रोर चल-पड़ता है।

×

इस प्रदेश की रानी की रूपवती बेटी का नाम गुदक्त है। गुदक्त एक दिन स्वप्त देखती है कि कुछ देर तक उसके महल पर मंडराने के बाद एक बाज ने उसके हृदय में घोंसला बना लिया श्रोर फिर कुछ देर बाद उसका हृदय उसी बाज की जिन्दगी के ख़ून से रंग कर लाल हो गया। वह सोकर उटती है, कुछ न समभ कर दुखी हो-उटती है श्रोर शकुन-श्रपशकुन की बात तय कर लेने के विचार से ब्रिनहिल्ट से मेंट करती है। ब्रिनहिल्ट उसे बतलाती है कि समय श्राने पर उसका विवाह एक ऐसे राजा से होगा जो कि विवाह के थोड़े समय बाद ही श्रपने दुश्मनों के द्वारा मार डाला जायेगा।

इस घटना को हुये थोड़े ही दिन बीतते हैं कि सिगर्ड बरगेंडी में श्रा-पहुँचता है श्रीर गुदरन के भाई गुनार को लड़ने के लिये ललकारता है। किन्तु एक राज्ञस का वध करने वाले उस श्रजनबी के साथ तलवारों का व्यापार करने के बजाय गुनार मित्रता का हाथ उसकी श्रोर बढ़ाता है श्रीर श्रपनी बहिन को बुलवाता है कि श्रपने हाथ से मधु-पात्र देकर वह उस श्रितिथ का स्वागत करे।

इस प्रकार सिगर्ड राज्य-श्रितिथ होता है श्रीर श्रपने इस प्रवास-काल के इने-गिने दिनों में भी उनके व्यायाम-सम्बन्ध खेलों में भाग लेकर श्रीर युद्ध छिड़ने पर उनके शत्रुश्रों को जीतकर निवेल उंगों पर इस तरह श्रपना सिक्का जमाता है कि उनमें विशिष्ट श्रीर श्रादरणीय समभा जाने लगता है। कहना न होगा कि शौर्य शक्ति श्रीर साहस के उसके कृत्य गुदरून के हृदय को जीत लेते हैं, परन्तु सिगर्ड उसकी श्रोर से विव्कृत उदास रहता है! श्रतएव, वह श्रपनी मां से हठ करता है कि वह उसे वह विशिष्ट पेय गिला दे जिये पाते ही मनुष्य पागलों की भाँति श्रावश्यक-रूप से प्रेम करने लगता है। उसकी मां उसका हठ टाल नहीं पाती श्रीर दूसरे दिन, जैसे ही सिगर्ड कुछ साहसिक कृत्य कर लौटता है, वह वही पेय उसके सामने रख देती हैं। सिगर्ड हँसकर प्याला ख़ाली कर देता है वह यह नहीं जान पाता कि यह पेय घरती के रक्त श्रितिरक्त कितनी ही दूसरी चीज़ों से तैयार किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:—धरती की छिपी हुई शक्ति, श्रीतल समुद्र के जन्म से सम्बन्धित कहानियाँ, घोर कपट, श्रद्भुत प्रेम की उलभन श्रीर वे सारी

परिस्थितियाँ श्रोर उपादान जिनसे गड़े-बड़े देवताश्रों का निर्माण होता है ! यही नहीं, वह बेचारा यह भी नहीं समक्त पाता कि इस श्रसाधारण पेय का विशेष गुण यह है कि इसका पीनेवाला बाध्य होकर श्रपनी कामनायें श्रोर महत्त्वाकां ज्ञायें भूल जाता है श्रोर फिर श्रपनी बुक्ती हुई इच्छाश्रों श्रोर श्रीनलाषाश्रों पर उसी तरह जान देने लगता है जैसे कि दिन पर रात जान देती है।

श्चन फल यह होता है कि कुछ च्ला बाद ही हमारा यह नायक ब्रिनिहिल्ट से किये श्चपने सारे वायदे भूल जाता है श्चौर गुद्दन का प्यार पाने के लिये श्चधीर हो—उठता हैं। गुद्दन उसे वचन देती है कि यदि वह ब्रिनिहिल्ट को प्राप्त करने में उसके भाई गुन्नार की सहायता करना तो उसे उसकी पत्नी बन जाने में कुछ भी श्चापत्ति न होगी, बल्कि हार्दिक प्रसन्नता होगी!

दूसरे ही च्रण सिगर्ड गुनार का रूप धारण करता है श्रौर घोड़े पर सवार होकर उन श्राग की लपटों के बीच से होकर उस पार पहुँचता है। यद्यपि इस समय कितनी ही धूमिल स्मृतियाँ उसके हृदय में हलचल मचाती हैं, तथापि वह किले में यथा स्थान पहुँच कर ब्रूनहिल्ट से विवाह के चिह्न-स्वरूप जादू की श्रंगूटी ज़गरदस्नी छीन लेता है श्रौर दावा करता है कि वह उसकी पत्नी है। इस पर ब्रूनहिल्ट बहुत हिचिकचाती श्रौर संकोच करती है, किन्तु उसका संकल्प है कि वह किसी भी ऐसे वीर को पित मान लेगी जो श्राग की भयंकर लपटें पार कर इस पार श्रायेगा, श्रतएव नियित से विवश होने के कारण वह उसे श्रपना पित स्वीकार करती है। इस प्रकार सिगर्ड को न पहचान-पाने के कारण उसका विवाह निवेलउंगों के राजा गुनार से हो जाता है।.....! किन्तु गुनार के दरबार में वह सिगर्ड को पहचान लेती है, उसे श्रपनी श्रौर उसके वचनों की याद दिलाने की कोशिश करती है श्रौर यह देखकर बुरी तरह खीक उठती है कि वह गुदरुन से विवाह कर चुका है श्रौर उस पर पृरी तरह श्रासक्त है!

इस बीच में ब्रूनहिल्ट गुन्नार की अपने पास फटकने भी नहीं देती, फल यह होता है कि अपनी मनचाही पत्नी पाने पर भा गुन्नार कभी प्रश्न मुख नहीं दिखलाई पड़ता, बिल्क प्रत्येक च्रण उदास रहता है, यों तो कभी उसे किस चीज़ और किस बात की है! अंत में वह सिगर्ड से असन्तोषजनक जीवन की चर्चा करता है और सिगर्ड उसे वचन देता है कि ब्रूनहिल्ट को उसकी आजाकारिणी बनाने में वह अपनी सारी शक्ति लगा देगा और देखेगा कि वह अपने को उसकी दासी समभती है।

सिगर्ड गुन्नार को वचन देकर ही नहीं रह जाता, प्रत्युत वह ब्रूनहिल्ट के पास जाता है, उससे उसका कमरवन्द और उसकी श्रंगूठो छीन लेता है, श्रीर उसे श्रपने साले के पास घसीट लाता है। इस समय ऐसा लगता है जैसे कि इतनी विनीत श्रीर श्राज्ञाकारिणी परनी श्रीर कहीं मिल ही नहीं सकती श्रीर जैसे कि इसका स्वभाव ही बदल दिया गया है। इसके बाद सिगर्ड गुदक्त के पास जाता है श्रीर ब्रूनहिल्ट की श्रंगूठो श्रोर कमरवन्द विजयोपहार के रूप में भेंट करता है।

इस तरह ऊपर से गम्भीर श्रीर मधुर बन जाने पर भी ब्रूनिहल्ट श्रन्दर ही श्रन्दर जलती रहती है श्रीर कोई जान नहीं पाता ! इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन एक

तालाव पर नहाते समय वह गुद्रुक्त से खुले रूप में लड़—जाती है, क्योंकि सहसा ही गुद्रुक्त दावा करती है कि वह उससे पहले तालाव पर आई है। इस पर गुद्रुक्त उसे उसकी जारू की आंगूठी दिखलाती है और ताना मारकर कहती है कि वह वही गुनार की पत्नी है, जो उसके-अपने पित की मेमिका रह चुकी है और इस प्रकार जिसका हृद्य उसका अपना पित भी जीत चुका है! बात बढ़ जाती है और दोनों पच अलग-अलग राजदरवार में अपनी सफ़ाई पेश करते हैं। यहाँ हगनी नामक निवेलउंगों का एक सम्बन्धी बहुत उत्तेजित होकर ब्रूनहिल्ट का पच लेता है और इस तरह उसके पच्च का पूर्ण समर्थन भी करता है! यह हगनी बड़े निम्न स्तर के, गंदे और उलके हुये विचारों का आदमी है और सदैव ही किसी न किसी के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने में व्यस्त रहता है, अतएव उसे जाने कहाँ से जादू के पेय की युक्ति और ब्रूनहिल्ट और सिगर्ड के प्रथम परिण्य के सम्बन्धित सारी वार्ते मालूम हो जाती हैं। वह ब्रूनहिल्ट के कान भरता है और कहता है कि सचमुच ही उसके साथ अन्याय हुआ है, अतएव अब वह तभी सन्तुष्ट हो जब उसके अपमान का बदला ख़ून से चुकाया जाये।

पहले मत के ऋषिकारियों के अनुसार हगनीकिसी तरह सिगर्ड के शरीर के उस स्थान का पता लगता है जहाँ प्रहार करने से उसे इतनी चोट पहुँचेगी कि वह मर जायेगा। इसके बाद एक दिन जब कि सिगर्ड सो रहा है, वह जाता है और उसी घातक स्थान पर अपना भाला घुसेड़ देता है। सिगर्ड बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे केवल इतना समय मिलता है कि वह अपनी पत्नी को बुलाये और उससे कहे कि वह तो चला, अब उसे स्वयं बच्चों को पालना-पोसना है, बड़ा करना है और उनकी रच्चा करनी है। इसके बाद वह दम तोड़ देता है और गुदरन की आजा से उसकी लाश एक चिता पर रख दी जाती है और उसके साथ उसके अख्य-शस्त्र और उसका प्रिय घोड़ा भी। किन्तु इसी समय जब कि सिगर्ड राख बन कर हवा में उड़ने को होता है, ब्रूनहिल्ट अपने प्रियतम के साथ ही मर-मिट जाने के लिये बेचैन हो-उठती है। कोई कहता है कि वह भी आगा में कूद पड़ती है और कोई बतलाता है कि इस आदेश के साथ आतम-हत्या कर लेती है कि उसकी लाश उसके प्रियतम के पार्श्व में ही जलाई जाय...! जो भी हो, इस समय दोनों की हिद्वी एक साथ कड़क रही हैं, किन्तु दोनों के बीच में फिर भी एक चमकती हुई तलवार का अन्तर है, गोकि जादू की अंगूठी इस समय भी ब्रूनहिल्ट की उंगली में उसके प्रांजल प्रेम की भाँति ही ली मार रही है!

दूसरे मत के अनुसार सिगर्ड शिकार करते समय हगनी के द्वारा मार डाला जाता है। सिगर्ड की मृत्यु का समाचार पित ही हूणों का राजा एटली अपनो बिहन ब नहिल्ट के अपमान और उसकी मृत्यु के लिये गुकार से जवाब तलब करता है। गुकार कुछ विशेष उत्तर न देकर उसे बचन देता है कि वह बदले में अपनी बहिन गुदरन का विवाह उसके साथ कर देगा! बात तय हो जाती है, किन्नु सिगर्ड की विधवा पत्नी इसके लिये राज़ी नहीं होती अतएव उसे भी वह प्रणय-पेय दिया जाता है और इस प्रकार वह एटली की पत्नी बन जाने को मजबूर की जाती है। अन्त में उसका विवाह एटली से हो जाता है और इस विवाह के परिणाम-स्वरूप गुदरन के दो पुत्र होते हैं।

किन्तु यथा समय उस प्रणय पेम प्रभाव विनष्ट हो जाता है श्रौर तब श्रपने इस दूसरे विवाह के लिये गुदरन बहुत दुखी होती है श्रौर कामना करती है कि किसी प्रकार उसका उसके दूसरे पित से पीछा छूटे श्रौर वास्तविक पित सिगर्ड की मौत का बदला चुकाये!

×

जैसा कि निवेल उंगेनलीड में भी है, एटली अपने साले और अन्य सम्बन्धियों को हंगेरी आने के लिये निमन्त्रित करता है। उधर निमन्त्रण पाते ही वे अपना सारा सोना और अन्य कोष राइन नदी के एक गुप्त स्थान में छिपाकर, इस इरादे के साथ कि वे इसकी चर्चा कभी-भी किसी से न करेंगे, हंगेरी के लिये चल पड़ते हैं। किन्तु उनके हंगेरा पहुँचते ही दूसरी आरे युद्ध की तैयारियाँ होने लगती हैं। गुद्दन को अपने पित का यह छल पूर्ण व्यवहार इतना खलता है कि वह अपने भाई का पन्न गहण करती है और लड़ाई के मैदान में उसकी ओर से लड़ने का संकल्प करती है।

गुद्दन के भाई श्रादि भी किसी भाँति दबते नहीं, श्रातएव युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में श्रादि से श्रांत तक गुनार केवल एक ही काम करता है, वह है मारंगी वजा बजाकर अपने साथी निवेल उंगों की हिम्मत बढ़ाता, जैसे लड़ने से उसका अपना कोई प्रयोजन न हो! फिर भी, युद्ध बहुत समय तक चलता है श्रोर निवेल उंग जी-तोड़ कर लड़ते हैं, किन्तु शीघ ही सारे वीर खेत रहते हैं श्रोर गुनार श्रोर हगनी ही बच रहते हैं। ये दोनों श्राकेले हैं श्रोर इन्हें जीत लेना बहुत श्रासान हैं, श्रतएव वे पकड़-लिये जाते श्रोर कैदख़ाने में डाल दिये जाते हैं।

यहाँ एटली उनके पास जाता है ऋौर उनसे राइन नदी का वह गुप्त-स्थान जानना चाहता है, जहाँ सारी निधि गड़ी हुई है, किन्तु उन दोनों में से कोई भी टस-से मस नही होता ! दूसरे ही च्या एटली को जान होता है कि जब तक हगनी जीवित है वह स्वयं तो कुछ बतलायेगा ही नहीं, गुन्नार भी कोई पता देने से रहा ! श्रतएव, वह श्राज्ञा देता है कि हगनी मार डाला जाय श्रीर उसका हृदय गुन्नार के सामने लाया जाय! कुछ देर में इगनी का हृदय गुन्नार के सामने लाया जाया है। श्रव गुन्नार, यह समभ कर उस स्वर्ण राशि का जानकार केवल वह बच रहा है, सन्तोष की सोत लेता है श्रौर उस विषय में कुछ भी बतलाने से साफ़ इन्कार कर देता है। यही नहीं, जैसे वह यह कह कर एटली का घमंड चूर कर देना चाहता है कि उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वह उसे उस विषय में कुछ भी न बतायेगा श्रीर मरते दम तक न बतायेगा ! उसका कथन है कि एटली बहुत धनी राजा है श्रीर उसके लिये उस कोष का कोई महत्व नहीं है किन्तु वह त्रभागा है, वन्दी है स्रोर उस विशाल सम्पत्ति का रहस्य ही उसके लिये सब कुछ है, उसके लिये एक बार जीभ खोलने पर उसे आजीवन परचाताप करना पड़ेगा! वह प्रस्ताव करता कि वह विशाल धन राशि स्त्राज की भौति ही हमेशा गहरे पानी में छिपी रहे स्त्रीर किसी भी मनुष्य की कभी भी उस तक पहुँच न हो ताकि देवता एक बार फिर धनी श्रौर प्रसन्न हो उठें ! इतना कह कर गुन्नार ज्ञणा भर को रुकता है श्रीर फिर इस कथन के साथ श्रपनी बात समाप्त करता है कि उसके जीवन-काल में तो नहीं, किन्तु उसकी मौत के दिन से उस कोष को इस बात का प्रा-प्रा श्राधिकार होगा कि वह मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के नाम से भी घृणा करे श्रीर चिद्रे।

इस वक्ता से एटली कोध के मारे जलने लगता है श्रीर श्राज्ञा देता है कि बुरी तरह बन्धनों से जकड़े हुगे गुन्नार को उस गढ़ें में डाल दिया जाये जिसमें कि सांप ही सांप मरे हैं। राजा के श्रादेश का पालन होता है श्रीर उसका मज़ाक बनाने के द्रयाल से उसकी वीणा भी उसके पास फेंक दी जाती है। गुन्नार श्रपनी वीणा श्रपने समीप देखकर श्रपनी सारी यातना भूल जाता है श्रीर श्रपने पैर के श्रॅगूठे से उसे तबतक बजाता रहता है जबतक कि उसके तारों के साथ उसकी-श्रपनी सांसों के तार भी कहीं बीच से टूट नहीं जाते!

इस महान विजय के उपलच्च में एटली शानदार दावत करता है। किन्तु इस दावत में वह इस क़दर नशे में चूर हो जाता है कि उसे श्रापने तन-बदन का होश नहीं रहता श्रीर गुद्दन श्रापने वास्तविक प्रति सिगर्ड की तलवार से उसका सिर उतार लेती है।

श्रव शेष रहती है एक गुदरुन, जिसके विषय में कुछ मतान्तर है। कुछ श्रिषकारियों का मत है कि इधर दावत में एटली इस तरह मधुपान करता है कि उसके होश-हवास ठिकाने नहीं रहते श्रीर उधर गुदरुन महल में श्राग लगा देती है श्रीर श्रन्य हूणों के साथ ही स्वयं भी भस्म हो जाती है। दूसरी धारणा है कि पित की मदोन्मत्त श्रवस्था में उसका बध करने के श्रपराध में वह एक जहाज के साथ बीच समुद्र में छोड़ दी जाती है श्रीर डेनमार्क के समुद्री किनारे पर जा-लगतो है। यहाँ वह डेनमार्क के राजा से विवाह करती है श्रीर उसके तीन पुत्र होते हैं। ये तानों जवान होने पर श्रपनी एक सौतेली, सुन्दर बहिन की मौत का बदला लेने के प्रयत्न में मार डाले जाते हैं। गुदरुन जीवन भर संकटों का सामना करते-करते हार-गई है श्रतः इस पुत्र शोक को नहीं सह पाती श्रीर पुत्रों की श्रन्त्येष्ट-क्रिया के लिये जलाई गई चिता में कृदकर श्रात्म-हत्या कर लेती है।

इस प्रकार यह महाकाव्य समाप्त होता है। किंतु यदि हम रूपकों पर गम्भीर रूप-से विचार करें तो हमें शांत होगा कि यह सूर्य्य से सम्बन्धित एक पौराणिक कथा है। इसके रक्त श्रीर वध संध्याकालीन श्राकाश की लालिमा श्रीर सूर्य की नारंगी किरणों के प्रतीक है। इसमें फ़ेफ़िनर का वध उस शांत श्रीर उस श्रम्धकार की पराजय की घोषणा है जो कि ग्रीष्म के सुनहले श्राकाश श्रीर संसार को बड़ी सरलता से ग्रस लिया करते हैं।

इतना सब होंने पर भी सिगर्ड को भूल जाना श्रासम्भव है। उसका ईश्वर के विरोधियों का वध करना पृथ्वी के श्रिषेर गहरे तल से उस स्वर्ण राशि का निकालना, पर्वत पर प्रेम का श्राध्वान करना, सुन्दरी ब्रूनिहल्ट को प्रगाढ़ निद्रा से जगाना, कुछ समय के लिये वातावरण में छा जाना, श्रोर संसार की श्रांखों में जगमगा उठना श्रोर फिर सूर्य का उसी गांत से शनै:-शनै: इसी श्रांताचल की श्रोर गमन श्रोर सदा के लिये पतन श्रादि ऐसी घटनायें हैं जिनपर हम तो क्या, श्रानेवाले युग भी युग-युग तक भावना श्रीर विचार में पड़े रहें में ! यह कथा मनुष्य के मन श्रीर बुद्धि से कभी भी निर्वासित नहीं हो सकती ।

# जर्मन महाकाव्य-

श्रिषक काल तक श्रानिश्चित दशा के बाद ६०० में जर्मन साहित्य का जन्म हुआ 'हिल्डेब्रान्द्स्लीड की कीटि के रूदिगत, श्रारिमक-गीत कान्य इस साहित्य के उदाहरण हैं। उत्तरी श्रीर दिल्खों जर्मनी जाति श्रीर भाषा की विभिन्नता के कारण ये गीत कान्य कितने ही चक्रों में बांटे गये हैं जिनमें बहुत से श्राज भी उपलब्ध हैं। ये सब थोड़ी संख्या में निश्चित नायकों को ही किसी-निकिसी रूप में हमारे सामने रखते हैं। इनमें 'एरमानिश' नामक गोथ 'डिट्रिक फ्रॉन बेर्न', 'ऐतिल्खा' नामक हुण, 'ज़ीरफीत' श्रीर प्रसिद्ध रोमन विजेता 'श्रारिमिनियस' श्रादि श्रिषक उल्लेखनीय हैं।

'हिल्देबान्द' केघटना कम में हंगेरी में तीस वर्ष व्यतीत करने के बाद हिल्देबान्द स्वयं तो इटली चला श्राया किन्तु उसकी पत्नी श्रीर उसका 'हेदूबान्द' नामक पुत्र वहीं छूट गये ! समय की गति में उसका पुत्र हंगेरी का महान योद्धा गिना जाने लगा श्रीर बहुत प्रसिद्ध हो गया। इसी समय एक हवा उदी कि 'हिल्देबान्द' मर गया, श्रतएव किसी साहसिक-यात्रा के सिलसिले में पुत्र पिता से मिला तो उसने उसे पूर्ण श्रीर बनावटी तो समका, ही उससे युद्ध भी किया। यहीं कविता समाप्त हो जाती है श्रीर पाठक यह निरचय नहीं कर पाता कि युद्ध में पिता जीता श्रथवा पुत्र। किंतु बाद के कवियों ने इस श्रोर विशेष ध्यान दिया श्रीर कहानी को सुखान्त रूप देकर उस दुःखान्त-पुट से बचा खिया जो कि 'सोहराब श्रीर रुस्तम' में इतना हृदयदावक है।

:

इसी प्रकार के गीत-कान्यों के रूप में पुराने कान्यारमक कथानकों का इतना प्रचार हुआ कि 'शालमाँन' ने उन्हें संकलित करने का इरादा किया, किन्तु उसके धार्मिक पुत्र 'लुई प्रथम' ने सिंहासन पर बैठते ही इस संकलन को नष्ट कर दिया क्यों कि इसमें वे सारे कान्य संग्रहीत थे जिन में जंगली मूलिएजकों के देवताओं का बखान था जिन्हें कि उसके अपने पूर्वंज भी पूजते आये थे। फिर भी इन महाकान्यों के मूल में जंगलियों का ही हाथ रहा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि 'विजनस-ऑफ जजमेंट', ('न्याय के स्वप्न'), संतों की जीवनियाँ, 'हीलेंद' जैसे बाइबिल के गद्य-रूप 'लद्विगस्लीद' की तरह के मठाधीशों के राजनैतिक प्रनथ और नार्मनों के इतिहास जैसी चीज़ भी हमें दूसरे युग में मिलती हैं। यहाँ 'वाल्टेरस्लीद' या ले 'ऑफ वाल्टर आफ ऐक्विटेन' का भी उरलेख किया जा सकता है जो लैटिन में लिखी जाने के बाद भी कई दृष्टिकोणों से जर्मन हैं। 'वाल्थरस्लीद' वरगेंडी के हूण चिक्र का एक महाकान्य है, जिसकी रचना 'सेंत गाल' के 'एक्केहाद' ने १७३ के पूर्व की थी। इसमें

'एतिस्खा' के दरबार में शरीर-बन्धक के रूप में वन्दी 'ऐक्विटेन के वास्टर' के श्रपनी विवाहिता पत्नी 'हिस्देगुंद' के साथ निगाह बचाकर भाग निकलने का मनोरं जक वर्णन किया गया है। किव उनके निकलन भागने की तैयारियों का उनकी यात्रा पद्धित का श्रीर उनके पड़ाव डालने की रीति का विवरण देने के बाद जिखता है कि एक सेना की टुकड़ी उन्हें अवाँरजीस पर्वत पर घेर लेती हैं श्रीर गुंथर श्रीर हैंगेन के नेतृत्व में उनसे सारी धन-सम्पत्ति लूट लेना चाहती हैं किंतु ऐसा सम्भव नहीं हो पाता क्यों कि 'वास्टर' सो रहा है किंतु उसकी पत्नी जाग रही हैं। वह ऐनमीके पर उसे संकट की सूचना देती हैं! वह तुरन्त ही उठकर श्रपना कवच धारण करता श्रीर श्रधकांश शत्र श्रों को मार भगाता है। श्रंत में केवल 'वास्टर गुंथर' श्रीर 'हैंगेन' ही बचते हैं, शेष सब खेत रहते हैं। इनमें सिन्ध हो जाती हैं श्रीर दोनों प्रेमी एक बार फिर श्रपना यात्रा पर चल-देते हैं। शीघ्र ही वे 'ऐक्विटेन' पहुँचते हैं श्रीर तीस वर्ष तक राज्य करते हैं।

तीसरे युग में धर्म-युद्धों से कारण 'शालमाँन' और 'रोलेंड' की और सिकन्दर की महान दिग्विजयों की स्मृतिनाँ एक बार फिर हरी हो उठीं! फलस्वरूप 'रीलेंदस्लीद' 'श्रलेग्ज़ेन्दरस्लीद' भौर दूसरे कितने ही वीर-रस-प्रधान महाकाव्यों की रचना हुई। यही नहीं, बल्कि गद्य और पद्य दोनों में रोमाँस भी किस्से गये।

'रोलेंद्स्तीद' में 'शालमॉन' की बहन 'वर्था' के विवाह और देशनिकोले का, 'रोलेंद' के जन्म का, अपने कपदों के खिये उसके अपने साथियों से धन उगाहने का, पहली बार उसके अपने चाचा के महल में आगमन का, अपनी माँ की आवश्यकता के लिये उसके शाही मेज़ से शराब और गोरत के साहस से उठा लोने का, इस धूर्त पुत्र के अपराधों के लिये शालमॉन के उसकी माँ को चमा कर देने का और उसके 'ऑलिवर' से युद्ध आदि का सविस्तार वर्णन है।

इसका श्रंत रोलाँ की मृत्यु श्रीर देशदोही जेनेलाँ के दंद से होता है। किन्तु बाद के शंथों का दावा है कि 'रॉनसिवा' में घायल होने के बाद वह शीघ्र ही नीरोग हो गया श्रीर जर्मनी लौटा, अहाँ उसकी पत्नी ने उसे मरा जानकर सन्यास ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उसके संताप की चर्चा श्राती है कि उसने 'रोलेंडसेक' में श्रपना श्राश्रम बनाया, किन्तु उसके बाद भी 'नॉन्नेवूथ' के द्वीप के उस मठ की श्रोर से सदैव ही शांखें बचाता रहा, जहाँ उसकी प्रियतमा उसकी श्रारमा की मुक्ति के विषये साधना करने में श्रपना सारा जीवन न्यतीत कर रही थी! इस चक्र की कविताशों का श्रंत 'रोलाँ' की मृत्यु से होता है, जब कि वह श्रपनी प्रियतमा की समाधि के बिल्कुल समीप ही समाधिस्थ किया गया श्रीर उसका मुंह उसकी प्रियतमा की श्रोर मोइ दिया गया कि मरने के बाद भी यह उसकी निरन्तर देखता रहे!

× × इसके बाद 'बैंगोबार डियन चक्र' का उरुखेख भावश्यक है, जिसमें 'रोथर' की कथा

क्षराइन के समानान्तर फैले हुये पहाड़

सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यह रोथर शालमाँ का पितामह था। इसने रोथर के द्वारा युत्ररानी के अपहरण किये जाने की चर्चा है, सम्राट के द्वारा पुत्री की खोज और प्राहि का उल्लेख है और परनी को फिर से जीत लेने के लिये अंत में 'रोथर' के अध्यवसाय और उसने प्रयासों का प्रशंसनीय वर्णन है।

'रोथर' के बाद 'श्रॉर्ट निट' इस चक्र की दूसरी उल्लेखनीय काब्य-गाथा है। इसमें बताय गया है कि इस 'श्रॉर्ट निट' नामक राजा ने एक जंगली मूर्तिपूजक राजकुमारी से विवाह किया, उसवे पिता ने श्रपने दामाद को पखेरू-राज्ञसों के श्रंड मेंट किये, इन्हीं श्रंडों के कारण 'श्रॉर्ट निट' की मृत्यु हुई भौर उसके मरते ही उन राज्ञसों ने श्रूटनों की धरती को जीत लेने के विचार से उन पर इमला कर दिया।

श्रारं निट के बाद 'हरा बिट्रिक' श्रोर 'बुल्फ बिट्रिक' की कथायें सामने श्राती हैं, जो कि लेंगोबाबियन चक्र को जीवित रखकर उसके श्रांतम खण तक श्रॉर्टनिट को साहसपूर्ण घटनाश्रों में व्यस्त चित्रित करती हैं!

'हरज़ॉग श्रनेंस्ट' की कथा श्रौर श्रधिक लोकिप्रिय है। इसमें बवैरिया के एक ड्यूक का वर्णन है! यह जेरुसलम की तीर्थ यात्रा करने के संकल्प से श्रपना प्रदेश छोड़कर रास्ते में श्रनेकानेक संकटों श्रौर रोमांचकारी श्रापदाश्रों का वीरता से सामना करता रहा।

x x >

कहना न होगा कि 'निवेख उंगेन लीद' निश्चित-रूप से जर्मनी की श्रेष्टतम काब्य-गाथा है। इसे प्रायः 'जर्मनी का इलियड' श्रीर गुदरुन को प्रायः 'जर्मनी का झॉडिसी' कहा जाता है। गुदरुन की कथा-वस्तु में लेखक कहता है कि जब युवराज हैगेन की श्रायु सात वर्ष की थी तो उसे एक 'ग्रिफ़िन उठा ले गया, श्रीर स्वयं तो उसने उसे निगल जाने की कोशिश की ही, उसके पुत्र ने भी उसे हहप जाने की कोशिश की, किन्तु बलवान बालक किसी प्रकार प्राया बचाकर जंगल में भाग गया। यहाँ सुयोग से उसे कुछ साथी मिले जिनके साथ रहकर वह पत्ना, पनपा श्रीर बड़ा हुसा! कुछ समय बाद श्रंत में एक जहाज उधर से गुज़रा, जिसने हैगेन श्रीर उसके साथियों को शरया तो दी किन्तु गुलाम बना लेने की धमकी भी दी। इस पर हैगेन ने श्रपने पूर्व साहस से काम लिया श्रीर श्रपने प्रापने पौरुष के प्रताप से नियित के इतने निर्मम व्यंग्य से भी मुक्ति पा ही ली! इसके बाद वह श्रपने देश लौटा, राजा बना, उसने विवाह किया श्रीर 'गुदरून' नामक एक पुत्री को जन्म दिया, जिसे कि 'ज़ीलांत' का राजकुमार उसके पिता श्रीर उसके प्रेमी से बहुत दूर भगा ले गया। राह में इसे 'हैगेन' के सिपाहियों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसकी विजय हुई। श्रंत में राजकुमार श्रपने राज्य में श्राया। यहाँ, यद्यपि उसने गुदरुन के स्नेह को जीतने के श्रथक प्रयत्न किये तथापि उसने उसका प्यार स्वीकार नहीं किया। उसकी इस श्रन्यमनस्कता श्रीर रुख़ाई से चिदकर राजमाता ने उसे कठीर थातनाश्रों से उसे मुक़ाने की बात सोची श्रीर यहाँ तक किया कि उसे एक दिन मंगे पैरों

<sup>ै</sup>एक कल्पित दैत्य जिसके शरीर का ऊपरी भाग बाज़ का है श्रौर निचला भाग शेर का-

बर्फ में निकास दिया कि वह जाये और पारिवारिक कपड़े थो साये। ...... इस प्रकार जबकि 'गुद्रुवन' अपने कार्य में सगी रही, उसे खोजते-खोजते उसके प्रेमी के साथ उसका भाई उधर आ निकसा और उसने उसे और उसकी दासी— सखी को इस दयनीय स्थिति में देखा। शीघ्र ही बड़े नाटकीय ढंग से इन दोनों युवकों ने इन दोनों कुमारियों को मुक्त किया और उनके साथ विवाह कर लिया।

तत्परचात् 'वोरुफ़ॉम' फ़ॉन एशनबाख़' के दार्शनिक महाकाव्य श्रौर 'स्ट्रैसवर्ग' के 'श्रॉट,फीत' के काव्यात्मक कथानक क्रम में श्राते हैं। इन दार्शनिक काव्य-खरडों में टेनीसन श्रौर वैग्नर की प्रेरणाप्रदाता 'पारजीफ़ाल' का स्थान श्रमर है श्रौर इन काव्यात्मक कथानकों में श्रपूर्ण होते हुये भी 'ट्रिस्टन उन्द श्राइसोल्दे' एक बहुत सुन्दर कृति है। इसी सिखसिखे में यह बता देना उचित होगा कि 'लॉफ़िखो' के 'गोल्डेन खीजेड' श्रौर 'इवीन' या 'दि नाइट विद दि लॉयन' के मूख श्रोत 'एक उंद एनाइदे' श्रौर 'देर श्रामें हीनरिश' का रचयिता गाँट फ़ीत का समकालीन 'हातमान-फ्रॉन देर यू' ही है।

× × >

बारहवीं श्रीर तेरहवीं शताब्दी के गीतकारों में 'वाल्टेर फ्रॉन दर प्रोगिजवाइंदा' श्रीर 'वोल्फ्रॉय फ्रॉन एशेनबाज़ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने राज दरबारों से सम्बंधित कथाश्रों को ही श्रपने प्रिय कथानकों का रूप दिया श्रीर इस प्रकार श्रपने महाकाब्यों में 'श्रार्थर', 'होजी प्रेल' श्रीर 'काल देर प्राण़ें' से सम्बंधित कहानियों को विशेष-रूप से सजाया श्रीर सँवारा! इन काब्य-कथानको में श्रिकांश 'हेल्देनबुश या 'बुक श्रॉफ दी हीरोज़' में प्राप्य हैं, जिसका संकखन पन्द्रहवीं शताब्दि में 'कैंपे फ्रॉन देर रून' ने किया था।

तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एकाएक कृत्रिमता श्रीर श्रास्वाभाविकता का प्रभुख श्रा गया। फलस्वरूप इसकी कमर तोड़ देने श्रीर साहित्य को इस घारा के दूषित प्रभाव से बचाये रखने के लिये उपदेशात्मक कृतियों की रचना हुई।

इसके बाद चौदहवीं शताबिद श्रारम्भ हुई श्रीर इसके श्रारम्भ होते-होते स्वतन्त्र नगरीं, साहित्यक संस्थाश्रों श्रीर पांच विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस समय राजनैतिक-व्यंग्य-प्रधान कृतियाँ तो सामने श्राई ही, ऐतिहासिक गद्य-प्रम्थों की भी रचना हुई जिन्हें कभी-कभी 'गद्यात्मक काव्य-कथा' भी कहा जाता है। इसी समय 'वॉक्सवूसर' नामक दूसरे काव्य-चक्र भी श्रस्तित्व में श्राते हैं जिनमें 'वान्दरिंग फ़िंड' या 'दॉक्टर' फॉस्टस जैसी श्रमर कथायें श्रव तक सुरिंदत हैं, जो कि श्रन्यथा श्रव तक कभी की काज के गाज में समा गई श्रीर लुप्त हो गई होतीं।

सुधार-युग कवियों के लिये बहुत श्रशीतिकर श्रीर गहन प्रमाणित हुश्रा क्योंकि पुरानी 'कथाश्रों को नवीन-रूप देने के श्रतिरिक्त वे इस युग में किन्हीं नये कहाकाव्यों की रचना न कर सके। इस प्रकार तीस वर्ष बीत गये श्रीर तब कहीं एक 'क्रॉप्स्टॉक' कृत 'मेसियाज़' सामने श्राई जिसका उल्लेख मौजिक रचना के रूप में श्रावश्यक है। यह महाकाव्य बीस भागों में है।

इसका विषय है ईसा का जीवन, उसके जीवन का महान उद्देश्य श्रीर उस दैवी उद्देश्य की पूर्ति जिसे पूरा करने के लिये ही उसने पृथ्वी पर जन्म लिया था।

× \_ × >

'इसी क्रापस्टाक' के कितने ही प्रसिद्ध समकालीनों ने जर्मन-साहित्य के 'क्रोसिक युग' में जर्मन साहित्य की बड़ी सेवा की घौर यश कमाया। इस युग का श्रारम्भ तब से होता है जब 'गेटे' जर्मनी लौटा श्रौर उसने 'शिलर' के सहयोग से जर्मन-साहित्य में 'क्लैसिकल स्कूल' की स्थापना की। एक श्रोर 'शिलर' ने विलियम टेल, जैसे श्रमर महाकाव्यात्मक-नाटकों से श्रपने साहित्य का गौरववर्द्धन किया, दूसरी श्रोर गेटे ने 'हेमान' श्रौर 'ढोरोथिया' जैसी हरी-दुनिया की सृष्टि की, फॉस्ट जैसे नाटकीय-महाकाव्य को जन्म दिया श्रौर 'रोनेके ,फुक्स' जैसे पश्रु-महाकाव्य को श्रद्भुत, श्रभूत पूर्व श्रौर श्रद्धितीय रूप देकर साहित्य के गले का हार बना दिया।

× × ×

'वीलान्त' भी कई चेत्रों में धुरन्धर लेखक था। यद्यपि 'श्वरेबियन नाइय्स', 'शेक्सपियर' के 'मिडसमर नाइट्स ड्रीम',श्रीर 'हुश्राँ दे बोरदो से प्रेरणा प्रहण करने के बाद ही उसने श्रपने 'श्रोबेराँ' नामक रूपकारमक महाकाव्य की रचना की, तथापि उसका पाठ करते समय पाठक के सामने चित्र पर चित्र श्राते जाते हैं श्रीर पाठक उनके इन्दुधनुषी रंगों से श्रीभभूत हो उठता है। यही कारण है कि श्रपने जन्म-काल से श्रब तक उसने कितने ही संगीतज्ञों श्रीर कलाकारों को प्रेरणा, रस श्रीर श्राधार प्रदान किया है। यह चर्चा संगीतज्ञों श्रीर कलाकारों की है श्रन्यथा कहा कहा जा सकता है कि उसका कथानक भी कम लोगों ने नहीं श्रपनाया।

'गेटे' के युग के बाद 'वैग्नर' ने प्राचीन महाकाव्य-साहित्य का सबसे सफल श्रीर चित्रात्मक प्रयोग किया। कहना न होगा कि उसके नाटकों के सारे कथानकों के मूल स्त्रोत जर्मन महा-काव्य ही हैं।

# 'निबेलउंगेनलीद'--निबलउंगों का गीत-

'निबेल उंगेनलीद' या 'निबेल उंगों' के गीतों का रचना-काल यद्यपि तेरहवीं शताब्दि है तथापि इसमें छठवीं श्रीर सातवीं शताब्दी की घटनायें भी वर्णित हैं। कुछ श्रधिकारियों का मत है कि 'निबेल उंगेनलीद' विभिन्न कालों में, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न कवियों द्वारा रचे गये बारह गीतों का एकी करण है, किन्तु कुछ दूसरे विद्वानों का कथन है कि यह एक किव की ही रचना है, श्रतएव विभिन्न कालों श्रीर विभिन्न स्थानों का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे वर्ग के दिगाज 'कान्राइफ़ॉन क्यूरेनवर्ग', 'वाल्फ़ॉम फ़ॉन एशेनवाख़', 'हाइनिर ख़ फ़ॉन श्राफ्ट हिंगन', 'वाल्फ़िस क्यों वाले रुप्त के देह 'साहसों' या पवों में विभाजित हैं! इसका घटना-काल तीस वर्ष है श्रीर यह फ़ॉकिश, बरगैंडिश, श्रास्ट्रो-गांधिक श्रीर हूणों के सागा-चक्रों से लीगई कथा-वस्तु पर श्राघारित है।

ऐसा माना जाता है कि इसका 'डिट्रिक फ़ॉम बेर्न' श्रौर कोई न होकर इटली का थिश्रोडोरिक है, 'एटसेल एटिला' नामक हूण का प्रतीक है श्रौर गुंथर बरगेंडी के उस राजा का प्रतिनिधि है, जो कि ४३६ में श्रपने साथियों के सहित नष्ट कर दिया गया।

#### साहस एक-

काव्य के श्रारम्भ में किव कहता है कि राइन-तट पर स्थित वोर्म्स में बरगेंडी के तीन राजकुमार रहते हैं। उनकी एक बहन का नाम क्रीमहिल्त है। यह एक दिन एक स्वप्न देखती है कि दो गिद्ध एक बाज़ का पीछा करते हैं श्रीर श्रंत में उसके दुकड़े-दुकड़े कर डालते हैं, किन्तु दूसरे ही च्या वह बाज़ श्राता है श्रीर उसके हृदय शरण में लेता है।

**>** 

वह इस स्वप्न से घवड़ा उठती है श्रीर, यह जानकर कि उसकी माँ स्वप्नों का श्रर्थ लगाने में चतुर है, उससे इस भयंकर स्वप्न की चर्चा करती है। उसकी मां कहती है कि इस स्वप्न का ऋर्थ तो केवल यह है कि उसके भागी पित को भीषण शतुश्लों का सामना करना पड़ेगा।

>

<sup>ै</sup> इटली के पूर्वी प्रदेशों का राजा जिसने ४८६ में इटली में प्रवेश किया था—वह साहित्य का विशेष प्रेमी भी था!

यहाँ पाठकों को यह बतला देना श्रावश्यक है कि यह श्रारम्भिक भविष्य-वाणी काव्य में थोड़े-थोड़े श्रान्तर पर श्रानेक स्थलों में इतनी बार दुहराई जाती है कि श्रांत में ऐसा मालूम होने लगता है कि कोई मर गया है, उसके श्रांतिम संस्कार हो रहें हैं श्रोर गिर्जें के घंटे बार-बार बजकर उसकी मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं! ऐसे में फिर हर्ष की बात कहाँ!

## साहस दो-

श्रव काव्य में हम राइन पर बसे सान्टेन नामक स्थान श्राते हैं। यहाँ का राजा ज़ीरमंत श्रीर उसकी पत्नी श्रपने एक-मात्र किशोर पुत्र ज़ीर्फ़ीत के लिये एक प्रतियोगिता करते हैं! इसमें स्वयं राजकुमार महान सफलता प्राप्त करता है श्रीर उसकी माँ उसकी इस सफलता के उपलक्ष में सारे उपस्थित सरदारों को नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्राभूषण भेट करती है। यही नहीं, बल्कि कितने ही उत्सव मनाये जाते हैं श्रीर दावतें तो सात दिनों तक चलती रहती हैं!

## साहस तीन-

श्रिधिक समय बीत जाता है।

एक बार ज़ीग्फीत कीमहिल्ट के सौन्दर्य की इतनी प्रशंसा सुनता है कि वह उसके प्रेम में पड़कर उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, श्रौर केवल ११ साथियों के साथ तुरन्त ही इस उद्देश्य से चल भी पड़ता है। शीघ ही वह वोर्म्स श्रा पहुँचता है! उसके यहाँ पहुँचते ही राज्य में खलबली मच जाती है। इसी समय इस प्रेदेश के राजा श्रौर कीमहिल्त के भाई गुंथर का चचेरा भाई ट्रॉनियो का हैगेन गुंथर को सचेत करता है कि यह नवागन्तुक वह वीर है जिसने एक पंख-वाले भयानक श्रजगर को मारकर कितने ही योद्धाश्रों को नीचा दिलाया है। यही नहीं, वह कहता है कि यह वह व्यक्ति है जो निवेल उंगों की निधि का स्वामी भी है।

यहाँ निवेल उंगों की निधि के विषय में कुछ बतलाना आवश्यक है। यह निधि दो भाइयों ने निवेल उंगों से प्राप्त की आरे ज़ीग्फीत से प्राथना की कि वह उसे उनमें बराबर-बराबर बाँट दे। ज़ीग्फीत ने यह कार्य स्वीकार कर इच्छा प्रकट की कि इसके बदले में सोने के ढेर के ऊपर रक्खी 'बाल मंग' नामक तलवार उसे मिल जाय! उसकी शर्त मान ली गई, किन्तु वह उसके बँटवारे में ही व्यस्त था कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे को तरह घायल कर डाला! थोड़ी ही देर में दोनों उस सोने पर सिर रखकर मर गये और इस प्रकार उस अपार धन-राशि का एक-मात्र स्वामी बनकर ज़ीग्फीत संसार का सब से धनी व्यक्ति हो गया।

श्रतएव यह सुनकर कि नवागन्तुक इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है कि वह गुंधर को तुमुल-युद्ध के लिये चुनौती देने श्राया है, बरगैंडियों के होश उड़ जाते हैं! किन्तु, शीघ्र ही वे उसे समका-बुक्ताकर शान्त करते हैं श्रौर श्रंत में श्रनेकानेक खेलों श्रौर प्रतियोगिताश्रों के द्वारा उसका मनोरंजन कर उसे एक साल तक श्रपना श्रितिथ बनाये रखते हैं। इस बीच में तमाम कौतुकों श्रौर प्रतियोगिताश्रों में विशेष सफलता प्राप्त कर वह कीमहिल्त को श्रपनी श्रोर

श्राकर्षित कर लेता है। खिड़की पर वह उसकी प्रत्येक जीत पर संतोष से खिल उठती है श्रौर दूसरी श्रोर ज़ीग्फ़ीत उसे स्वयं श्रपनी खिड़की की जाली से प्रायः भाका करता है।

#### साहस चार-

ज़ीग्फ़ीत के प्रवास के श्रांतिम दिनों में श्राकस्मात् स्चना मिलती है कि चार हज़ार वीरों के साथ सेक्सोनी श्रीर डेनमार्क के राजा वोर्म्स पर चढ़े-श्रा रहे हैं। इस चढ़ाई की चर्चा सुनते ही तमाम लोगों के हाथ-पैर फूल जाते हैं श्रीर वे इतने श्राचीर हो उठते हैं कि केवल एक हज़ार योद्धाश्रों को साथ लेकर ज़ीग्फ़ीत उन राजाश्रों का सामना करने श्रीर उन्हें जीत लेने का प्रस्ताव करता है। राजा गुंथर इस प्रस्ताव से सन्तोष की सांस लेना श्रीर सुखी होता है श्रीर उसे सारे साज-सामान के साथ विदा करता है। कहना न होगा कि ज़ीग्फ़ीत शीघ ही विजयी होकर लौटता है। यही नहीं, वह उन राजाश्रों को भी बन्दी बनाकर श्रापने साथ लाता है, जिन्हें देखकर गुन्थर प्रसन्नता से फूला नहीं समाना! दूसरे ही दिन ज़ीग्फ़ीत के सम्मान में राज-दरबार होता है श्रीर इस समय वह चारण, जो उसकी महान विजय की घोषणा करता है, कीमहिल्त के द्वारा पुरस्कृत होता है। कीमहिल्त इस वीर की प्रशंसा सुनकर श्राहाद श्रीर गर्व से खिल— उठती है!

## साहस पाँच-

वोर्म्स में इस विजय के सम्मान में हुये उत्सवों का वर्णन करने के बाद किव बताता है कि कैसे एक दिन ज़ीग्फ्रीत और क्रीमिइल्त का श्रामना-सामना हो जाता है श्रीर कैसे पहली बार इच्टि मिलते ही वे परस्पर एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं।

'एक श्रोर से सर्व मुन्दरी श्राई नारी, जैसे कुहरों के बादल से, मुस्कानों में किरणें भरकर, धीरे-धीरे श्राये जषा; श्रीर, उधर दूसरी श्रोर से बीर श्रन्ठा श्राया जैसे शौर्य चल रहा हो पृथ्वी पर......!

×

श्रव ज़ीग्फ़ीत साहस से काम लेता है श्रौर क्रीमहिल्त से विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है। गुंधर श्रपनी बहन की श्रोर से बड़ो प्रसन्तता से यह प्रस्ताव स्वीकार करता है।

#### साहस छः-

किन्तु जैसे गुंथर एक सौदा तय कर लेना चाहता है—वह ज़ीग्फ़ीत से कहता है कि उसकी बहन को पत्नी बनाने के पहले वह उसके साथ ईसेनलैंड चले श्रौर ब्रूनहिल्त नामक संसार की सब से सुन्दरी नारी को प्राप्त करने में उसकी सहायता करे! वह जानता है कि उसकी सहायता के बिना यह कार्य सम्भव नहीं है, क्योंकि ब्रूनहिल्ट का संकल्प है कि वह केवल उस व्यक्ति के साथ विवाह करेगी जो श्रपना भाला श्रौर पत्थर उसके द्वारा फेंके गये भाले श्रौर पत्थर से दूर फेंक देगा श्रौर कूदने की प्रतियोगिता में उसे हरा देगा। इस पर ज़ीग्फ़ीत गुंथर को बहुत समकाता है कि वह इस फेर में न पड़े, किन्तु उसकी समक्त में कुछ नहीं श्राता। इस प्रकार श्रंत में वह उसकी सहायता करने श्रौर उसका साथ देने का निश्चय करता है। इसी समय, पता नहीं किस विचार से, वह गुंथर से श्राग्रह करता है कि वह हैगेन श्रौर एक दूसरे योद्धा को भी श्रपने साथ ले ले।......!

वे चलने को होते ही हैं कि कीमहिल्त आती है श्रीर अपने हाथ के बने कितने ही उपयोगी वस्न उन्हें मेंट करती है। इसके बाद वे चारों प्रस्थान करते हैं, एक छोटे जहाज़ में बैठते हैं श्रीर राइन के नीचे की श्रोर चलकर बारह दिन के बाद ईसनलैंड पहुँचते हैं। इस स्थान के समीप श्राते ही ज़ीग्फ्रीत श्रपने साथियों को विशेष श्रादेश देता है कि वे ख़ास तरह से ध्यान रक्खें श्रीर श्रपना परिचय देते समय हरएक से श्रपने को गुंथर की रिश्राया ही बतलायें। यही नहीं कि वह उन्हें ही ऐसा श्रादेश देता है, बिल्क यह कि उपयुक्त समय पर वह स्वयं भी ऐसे कार्य करता है कि वह गुंथर का एक सेवक-मात्र मालूम होता है।

### साहस सात-

सहसा ही ब्रूनहिल्त अपनी खिड़की से समुद्र पर दृष्टि दौड़ाती है श्रौर देखती है कि एक जहाज़ उसकी श्रोर बढ़ा श्रा रहा है। यहाँ पाठकों को यह बतला देना श्रावश्यक है कि ज़ीग्फ़ीत ब्रूनहिल्त के राज्य में पहले भी एक बार श्रा चुका है, श्रतएव ब्रूनहिल्त उससे भली भौति परिचित है श्रौर इसलिये ही इस समय जहाज़ पर दृष्टि पड़ते ही यह सोचकर फूली नहीं समाती कि इस बार वह उससे विवाह करने के लिये ही उसके पास श्रा रहा है। किन्तु शीघ ही उसे यह जानकर बड़ा श्राश्चर्य होता है कि पहले तो जहाज़ के बाहर क़दम रखते ही ज़ीग्फ़ीत सेवक की भौति गुंथर की श्रम्यर्थना करता है, श्रौर, फिर यह, कि उससे विवाह करने का इच्छुक है बरगेंडी का राजा गुंथर, ज़ीग्फ़ीत नहीं! श्रतएव वह निराशा से हत बुद्धि होकर उम हो उठती है श्रौर नवागन्तुक को सचेत करती है कि या तो वह परीचा में भाग लेकर सफलता प्राप्त करे या श्रपने प्राणों से हाथ धोने को तैयार हो जाय।

गुंथर पर इस धमकी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता श्रीर वह परीचा देने की इच्छा प्रकट करता है, किन्तु दूसरे ही च्या वह यह देखकर भय से कांप उठता है कि वह भाला इतना

भारी है कि उसे बारह श्रादमी लादकर ला रहे हैं, श्रौर वे भी उसके बोभ से दबे जा-रहे श्रौर लड़खड़ा रहे हैं, जैसे कि श्रव गिरे श्रौर तब गिरे ! उसकी यह स्थिति देखकर ज़ीग्फ़ीत उसे एक बार फिर विश्वास दिलाता है श्रौर कान में फु॰फुसाता है कि वह थोड़ा भी चिंतित न हो, केवल श्रपने शरीर के श्रौगों को श्रावश्यक रूप से हिलाता-डुलाता रहे, शेष के लिये वह स्वयं उपस्थित है ! उसका कहना है कि वह श्रपना 'टार्नकैपे' पिहन लेगा श्रौर फिर सारी श्रावश्यक शक्ति लगा देगा, कोई जान भी पायेगा !

भाला फेंकने का समय स्थाता है। ब्रूनहिल्त स्थपनी पूरी ताक़त से उस भाले की इतने ज़ोर से फेंकती है कि गुंधर स्थीर स्रहश्य ज़ीग्फ़ीत दोनों लड़खड़ाने लगते हैं जैसे कि वे तुरन्त ही धरती पकड़ लेंगे। यह देखकर ब्रूनहिल्त स्थपनी विजय की घोषणा करना ही चाहती है कि ज़ीग्फ़ीत उस भाले को उसके लक्ष्य से बहुत दूर फेंक देता है स्थीर इस प्रकार उसका घमंड चूर कर देता है।

दूसरी परी चा ख्राती है ख्रौर, विरोधी की विजय पर ख्राश्चर्य चिकित रहने पर भी, ब्रूनहिल्त पत्थर इस तरह हवा में फेंकती है कि वह मीलों दूर जा गिरता है। यही नहीं, पत्थर के साथ ही वह स्वयं भी छलांग भरती है ख्रौर, जैसे पर लग जाते हैं, दूसरे ही च्रण गिरे हुये पत्थर के समीप ही जा खड़ी होती है। इस पर गुंथर की बारी ख्रानेपर ज़ीग्फ़ीत ख्रपना पत्थर उसके पत्थर से बहुत ख्रागे फेंक देता है ख्रौर गुंथर को पेटी के सहारे साधकर इस तरह उछलता है कि पत्थर के ज़मीन पर गिरते ही वह भी उसके समीप ही नज़र ख्राता है।

इस प्रकार पराजित होने पर ब्रूनिहल्त गुंथर से विवाह करने को राज़ी हो जाती है, यद्यपि इस समय वह ऊपर से घोर श्रसन्तुष्ट श्रीर बहुत गम्भीर है! किंतु,गुंथर श्रपनी विजय पर गद्गद् हो रहा है।

### साहस आठ-

द्यों विवाह की तैयारी आरम्भ होती है, ब्रूनहिल्त श्रवसर पाकर श्रपने विवाहोत्सव में भाग लेने के लिये कितने ही यशस्वी योद्धार्श्रों को श्रपने महल में बुला-भेजती है! ज़ीरफ़ीत श्रहश्य-रूप से गायब हो जाता है श्रीर निबेल उंगों के देश की राह लेता है। यहाँ श्राने पर वह स्वयं श्रपने महल में प्रवेश नहीं कर पाता श्रीर उसे इसके लिये युद्ध करना पड़ता है। बात यह है कि निबेल उंग कोष का सजग श्रीर सावधान संरक्षक उसे पहचान नहीं पाता, श्रतएव महल में धुसने नहीं देता। इसपर ज़ांग्फ़ीत उससे लड़ता है श्रीर संरक्षक इस प्रकार पराजित होने के बाद विवश होकर वह उसे श्रीर उसके श्रिधकार को पहचानता है।

<sup>े</sup> एक लबादा जिसे पहिनने से कोई भी श्रदश्य हो जाये श्रीर उसमें बारह योदाश्रों के बराबर शक्ति श्रा जाये!

ज़ीग्फ़ीत महल में आता है और अपने एक हजार वीरों को आशा देता है कि वेतुरन्त तैयार होकर उसके साथ ईसेनलैंड के लिये कूच करें। उसी च्रण उसकी आशा का पालन होता है!

इतनी विशाल सेना को श्रपने राज्य की श्रोर श्राता देखकर बूनहिल्त का प्राण यों ही सूख जाता है श्रीर इसपर जब गुँथर उसे यह बतलाता है कि वह उसकी सेना है तब तो उसमें उसका सामना करने की कल्पना करने का भी साहस नहीं रह जाता।

# साहस नौ-

त्रव एक बार फिर जहाज़ों के पाल चढ़ जाते हैं श्रीर इतने शूर-वीरों के संरच्या में वह श्रपूर्व सुन्दरी राइन के ऊपरी भाग की श्रोर प्रस्थान करती है।

× ×

जैसे ही जहाज़ बरगेंडी के समीप त्राते हैं, गुँथर सोचता है कि उसके पहले उसके राज्य में उसकी पहुँच का समाचार पहुँचना त्रावश्यक है, त्रातएव वह ज़ीग्फ़ीत के पीछे पड़ जाता है श्रीर, उसे यह विश्वास दिलाने के बाद कि इसके लिये कीमहिल्ट उसका बड़ा उपकार मानेगी, उससे श्राप्रह करता है कि वह स्वयं यह कार्य कर दे श्रीर सन्देशवाहक बनकर यह सन्देश उसे दे श्राये।

#### साहस दस-

ज़ीग्फ़ीत क्रीमहिस्त को गुंथर श्रीर उसकी पत्नी के श्रागमन का शुभ समाचार सुनाता है ! वह फूली नहीं समाती, इस सन्देश के लिये उसे हृदय से धन्यवाद देती है श्रीर तुरन्त ही श्रपने भाई श्रीर उसकी नव-वधू का स्वागत करने के लिये उसके साथ-साथ समुद्री-किनारे पर श्राती है।

**`** 

इसके बाद किवता में चुम्बनों, भाषणों श्रोर ब्रूनहिल्त के सम्मान में कौतुकों श्रौर प्रतिभोजों का मनोहारी वर्णन है। ऐसे ही एक भोज में ज़ाग्फ़ीत सबके सामने गुँथर को उसके वचन की याद दिलाता है कि जैसे ही ब्रूनहिल्त उसकी हो जायेगी वह कीमहिल्ट का विवाह उससे कर देगा !..... इस पर गुंथर तुरन्त ही श्रपनी बहिन को जुलवाता है। उसकी पत्नी यह सब कुछ नहीं समक्त पाती श्रौर श्राश्चर्य करती है कि वह श्रपनी बहिन का हाथ एक सेवक के हाथ में दे रहा है। किन्तु वह एक नहीं सुनता श्रौर उसे शान्त कर दूसरे ही च्या कीमहिल्त को ज़ीग्फ़ीत को सौंप देता है। इस प्रकार दो नव-दम्पित इस संध्या के भोज में समीपस्थ उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं।

×

विश्राम की वेला श्राती है। गुंथर श्रपने शयनागार में श्राता है श्रौर जैसे ही श्रपनी पक्षी को चूमने की कोशिश करता है, उसके श्राश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह श्रनुभव करता है कि वह ज्वरदस्ती घसीटा जाता श्रौर बांधकर एक ऊंची खूंटी पर टाँग दिया जाता है। इसके बाद, वह यद्यपि कितनी ही बार गिड़गिड़ाता श्रौर श्रपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है, उसकी पक्षी एक नहीं सुनती। इस प्रकार वह रात भर उसी स्थिति में लटका रहता है श्रौर केवल तब छोड़ा जाता है जब सुबह होने लगती है श्रौर नौकर-चाकर महल में श्राने-जाने लगते हैं।

दूसरे दिन सारा-जन समाज लक्ष्य करता है कि ज़ीग्फ़ीत का चेहरा तो खिल उठा है स्त्रीर लाल हो-रहा है, किन्तु गुंधर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है स्त्रीर एक भयानक त्योरी का बादल प्रतिक्तण उसकी भवों के चारों स्त्रोर मंडरा रहा है। इस पर स्वयं उसके नये बहनोई को स्त्रचरज होता है स्त्रीर वह गुँधर से इस मुद्रा का कारण जानना चाहता है। गुंधर पहिले तो बात टाल जाता है, किन्तु फिर दिन में स्त्रपनी स्त्रप्रसन्नता स्त्रीर दु:ख के कारण का विस्तार में वर्णन करता है। सारी कथा सुन लेने के बाद ज़ीग्फ़ीत वचन देता है कि वह उस रात स्त्रपना बादलों वाला लवादा धारण कर ब्रूनहिल्त से भेंट करेगा स्त्रीर उसे विवश करेगा कि वह स्त्रपने पित के साथ स्त्रागे से स्त्रादर स्त्रीर स्नेह का बर्ताव करे!

शाम होती है। ज़ीग्फ़ीत को श्रपने वचन का ध्यान है, श्रतएव गुँथर श्रीर ब्रूनहिल्त के साथ-साथ वह स्वयं भी श्रदृश्य-रूप से उनके श्रयनागार में प्रवेश करता है, ज्यों ही दीप-शिखा बुका दी जाती है, ब्रूनहिल्त को कुश्ती लड़ने के लिये ललकारता है श्रीर उससे तवतक लड़ता रहता है जबतक कि वह श्रपनी हार नहीं मान लेती! श्रंत में वह श्रात्म-समर्पण कर देती है। श्रव यह जानकर कि एक मनुष्य से हार मान लेने के कारण उसकी सारी श्रलौकिक शक्ति का चय हो चुका है श्रीर वह शक्तिहीन हो गई है, ज़ीग्फ़ीत चाहता है कि गुँथर को श्रपनी विजय का फल भोगने के लिये छोड़कर वह श्रपनी राह ले! वह चलने को कदम बढ़ाता है, किन्तु इस प्रकार जाते-जाते भी ब्रूनहिल्त की पेटी श्रीर उसकी एक श्रंगूठी उससे ज़बरदस्ती छीन लेता है। वह बेचारी समक्तती है कि उसकी चीज़ें गुंथर ने छीनी है श्रीर उसके पास सुरच्ति हैं।

× >

थोड़े समय बाद ज़ीग्फ़ीत क्रीमहिन्त के पास लौटता है, उससे विस्तार में बतलाता है कि वह कैसे त्रीर कहाँ व्यस्त रहा त्रीर इसके बाद ब्रूनहिन्त की पेटी त्रीर त्रंगूठी उसे त्रपित कर देता है।

### साहस ग्यारह-

विवाहोत्सव समाप्त होते हैं ऋौर ज़ीग्फ़ त ऋपनी पत्नी के साथ सान्टेन के लिये प्रयाण करता है। इस समय क्रीमहिल्ट के साथ उसकी वह ऋनन्य ऋनुचरी भी है जो उसके साथ-साथ जाने ऋौर रहने का संकल्प कर चुकी है, चाहे उसकी स्वामिनी जहाँ रहे। ज़ीग्फ्रीत के माता-िपता पुत्र-वधू का हार्दिक स्वागत ही नहीं करते, बल्कि स्वयं राज सिंहासन त्याग नव-दम्पित के हाथों में राज्य की बाग-डोर सौंप देते हैं। स्त्रब ज़ीग्फ्रीत स्त्रौर क्रीम-हिल्त प्रेम से स्नानन्दपूर्वक रहते हैं स्त्रौर कुछ समय बाद पुत्र-जन्म का स्नानन्द मनाते हैं।

#### साहस बारह-

पूरे दस वर्ष बीत जाते हैं कि एक दिन ब्रूनहिल्त गुंथर से ज़ीग्फ़ीत की चर्चा करती है श्रीर श्राश्चर्य करती है कि इतना लम्बा समय बीत गया श्रीर उसका सेवक उसके प्रति श्रादर प्रकट करने के लिये भी एक बार वोम्स नहीं श्राया! गुंथर उत्तर में उसे विश्वास दिलाता है कि वह स्वयं भी एक पराक्रमी राजा है, केवल एक सेवक ही नहीं! इसपर वह उससे श्रायह करती है कि वह श्रपनी बहिन श्रीर श्रपन बहिनोई को वोम्स में श्राने के लिये निमन्त्रित करे! गुंधर उसका यह प्रस्ताव प्रसन्नता से स्वीकार करता है श्रीर सान्टेन निमंत्रण भिजवा देता है।

## साहस तेग्ह-

निमन्त्रण मिलता है! क्रीमहिल्त श्रौर ज़ीग्फ़ीत इस सम्भावना पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि वे एक बार फिर वोम्स जायेंगे श्रौर उन्हें एक बार फिर राजा गुंथर श्रौर रानी ब्रूनहिल्त के साथ रहने का सुयोग लेगा।

×

त्रतएव श्रपने बालक-पुत्र को सान्टेन में छोड़कर श्रौर कुछ समय पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण ज़ीग्मंद को साथ लेकर ज़ीग्फ़ीत श्रौर कीमहिल्त वोर्म्स के लिये रवाना होते हैं। उनके यहाँ पहुँचने पर कीमहिल्त का उसकी भाभी ब्रूनहिल्त द्वारा उतनाही शानदार स्वागत होता है जितना कि वोर्म्स में पहली बार कदम रखने पर उसका स्वयं हुश्रा था। यही नहीं, उसके श्रौर उसके पित के सम्मान में श्रनेकानेक कौतुक होते हैं, श्रनेकानेक भोज दिये जाते हैं, जिनमें ननद-भौजाई, दोनों रानियाँ एक दूसरे पर रोव जमाने का यत्न करती है।

एक दिन ब्रूनहिल्त ग्रौर कीमहिल्त दोनों बैठी श्रपने पितयों का यश बखान रही हैं कि बात-बात में बात बढ़ जाती है ग्रौर ब्रूनहिल्त बहुत गरम होकर कीमहिल्त को ताना मारती है कि बड़ी-बड़ी बातें बनाना तो ग्रौर बात है, यों उसका पित ज़ीग्फ़ीत उसके पित गुंथर का सेवक ही तो है, फिर वह उसकी महानता को कहाँ पहुँच सकता है!

# साहस चौदह-

क्रीमहिल्त बहुत उत्तेजित होकर यह बात उड़ा देती है। किन्तु, ब्रूनहिल्त अपना वाक्य बार बार दहराती है, अतएव अंत में वह धीरज खो-बैठती है और दावा करती है कि वह पिछली कई ऐसी घटनाओं का वर्णन कर सकती है जिनसे यह पूर्णतया प्रमाणित हो जायेगा कि उसका पति गुंथर से कहीं अधिक अंष्ठ और कहीं अधिक महान है, और फिर भी यदि उसे विश्वास न हो तो वह गिर्जें के द्वार पर अपनी बातों को दुहरा सकती है।

इस प्रकार एक दूसरे की शत्र होकर दोनों अपना श्रांगार करती हैं, अपने को बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से भलीभाति सजाती हैं स्त्रीर स्त्रनेकानेक तड़क-भड़कवाली परिचारिकास्रों के साथ गिर्जे में जाने के लिये एक साथ महल से बाहर निकलती हैं! वे गिर्जे के द्वार पर त्याती है। यहाँ यह देखकर कि क्रीमहिल्त उससे पहिले गिर्जे में प्रविष्ट होना चाहती श्रौर उसका श्रपमान करना चाहती है, ब्रूनहिल्त उसे ऋादेश देती है कि वह एक जाये ऋौर पहिले उसे प्रवेश करने दे ! इस पर एक बार फिर दोनों में कहा-सुनी हो जाती है श्रीर बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि उन्हें ऊँच-नीच का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, बल्कि जो उनके मुंह में स्राता है वे एक दूसरे को सुनाने लगती हैं। इसी जोश में क्रीमहिल्त ब्रूनहिल्त पर दुष्चरित्रा होने का स्त्रारोप लगाती है स्त्रौर कहती है कि वह भूल गई कि उसने उसके पति को यानी ज़ीग्फ्रीत को उसकी-ग्रपनी पत्नी की भौति ही उपकृत किया है। यही नहीं, वह एक ज्ञाण बाद ही उसकी पेटी स्त्रौर उसकी स्रंगूठी प्रमाण में पेश करती है। ब्रून[हस्त आपे से बाहर हो जाती है और उसी क्तण गुंथर को बुलवाती है। वह त्राता है स्रौर बेचारा दो क़ुद्ध स्त्रियाँ के बीच में त्रपने को निस्सहाय पाकर ज़ाग्फ़ीत के पास दूत भेजता है। शीघ ही ज़ीग्फ़ीत वहाँ आ पहुँचता और कहता है कि पत्नियों को कड़े नियन्त्रण में रखना चाहिये। वह गुंथर की स्रोर मुड़ता है स्रौर विश्वास दिलाता है कि यदि वह ऋपनी पत्नी को सम्हाल लेगा तो उसे ऋपनी पत्नी को शान्त करते कुछ भी देर न लगेगी। इसके बाद वह सारे जन-समाज के सामने शपथ लेता है कि बरगेंडी की रानी से उसका कभी भी किसी भी प्रकार का ऋप्रिय ऋौर ऋशोभन सम्बंध नहीं रहा ऋौर यदि दुर्भाग्य से कोई इस तरह का भ्रम फैल गया है तो उसे उसके लिये त्रान्तरिक क्लेश है।

यद्यपि ज़ीग्फ़ीत सारी प्रजा के सामने इस प्रकार के वाक्य कहता है तथापि ब्रूनहिल्त रूठी कि प्रसन्न होने का नाम ही नहीं लेती, विल्क कुछ भी सुनने से इक्कार कर देती है श्रीर अपने पित से श्राग्रह करती है कि वह उसके श्रपमान का बदला ले। किन्तु, गुंथर ऐसा कोई भी कार्य करने से श्राना कानी करता है, श्रतएव वह हैगेन के पास जाती है श्रीर उससे सहायता मांगती है। वह उसकी बात में श्रा जाता है। वह ग़लती से यह समभ-बैठता है कि ज़ीग्फ़ीत ने जान-बूभ कर उसके श्रात्म सम्मान के साथ खेल किया श्रीर उसे श्राघात पहुँचाया है। श्रतः वह गुथंर से ज़िद करता है कि वह ज़ीग्फ़ीत पर चढ़ाई कर दे। श्राखिरकार निर्वल राजा श्रामी मानिनी पत्नी श्रीर श्रपने प्रिय स्वजन के दबाव के कारण उस पर चढ़ाई करने पर राज़ी हो जाता है!

### साहस पन्द्रह-

हैगेन एक चतुराई की योजना बनाता है—ज़ीग्फ्रीत को सूचना दी जाती है कि वे सारे राजा, जिन्हें वह एक बार हरा चुका है, फिर से उठ-खड़े हुये हैं श्रौर विद्रोह कर रहे हैं। इतना सुनकर वह पहले की भाँति ही इस बार भी श्रपनी सेनायें श्रपित करता हैं श्रौर उन्हें दबाने के लिये जाने को तैयार हो जाता है। किन्तु क्रीमहिल्त यह सुनते ही, कि वह युद्ध करने के लिये जा रहा है, उसके कुशल के लिये बहुत उत्सुक श्रौर चिंतित हो उठती है।

इधर सम्वेदना दिखलाने के बहाने से हैगेन उसके पास आता है और कहता है कि अजगर के रक्त से नहा चुकने के कारण उसके पित का शरीर इस्पात हो चुका है और उसे कहीं, िकसी प्रकार, घायल नहीं िकया जा सकता अग्रतः उसे डर काहे काहे ! इस पर कीमहिल्त सारा भेद खोल देती है कि उसके कंधों के बीच के एक स्थान पर एक नीबू की पत्ती चिपकी रह गई थी और वह स्थान रक्त से अञ्चूता रह गया था, अग्रतएव उसे भय है कि कोई उसके उस स्थान पर वार न कर दे ! हैगेन सुनता है और गम्भीर होकर बात बनाता है कि वह चिन्ता न करे, वह स्वयं उस स्थान की हिफ़ाज़त करेगा, िकन्तु, इसके लिये आवश्यक है कि वह ज़ीग्फ़ीत के लबादे पर उस घातक स्थान की जगह एक कॉस काढ़ दे तािक वह दूर से आसािनी से देखा जा सके ! सरल कीमहिल्त उसे अपना हितेषी समभती है और लबादे में यथा स्थान कॉस बना देती है।

**〈** 

श्रव इस भयंकर शत्रु पर हैगेन की विजय निश्चित हो जाती है। वह ज़ीग्फ़ीत से मिध्या भाषण करता है कि उन तमाम राजाश्रों ने श्रात्म-समर्पण करने का सन्देश भेज दिया है। इसके बाद वह युद्ध करने के लिये जाने के बजाय 'श्रादेनवाल्त' के जंगल में शिकार खेलने के लिये प्रस्थान करने का प्रस्ताव करता है।

## साहस सोलह-

इस समय कितनी ही भविष्यवाणियाँ होती हैं श्रीर कीमहिल्त व्याकुल हो उठती है। वह श्रपने पित से तरह तरह से अनुनय-विनय करती है कि वह इस बार का श्राखेट टाल जाय, किन्तु ज़ीग्फ़ीत उसके डर श्रीर उसकी शंकाश्रों को बेमतलब श्रीर बेकार समभकर उनकी हँसी उड़ाता है श्रीर बड़े प्रसन्न-हृदय उससे (सदा के लिये) विदा होता है—कहना न होगा यह भेंट इस दम्पित की श्रांतम भेंट है।

×

यहाँ किव इस विशेष दिन के श्राखेट का वर्णन करने के बाद घोषित करता है कि ज़ीय्फ़ीत एक रीछ पकड़ता है श्रीर मज़ाक-मज़ाक में श्रपने साथियों को डराने के ख़्याल से यों ही पड़ाव में छोड़ देता है। इसी समय उसे प्यास लगती है श्रीर वह ज़ोर-ज़ोर से पानी-पानी चिल्लाने लगता है। दूसरे ही च्या उसे मालूम होता है कि शराब ग़लती से जंगल के दूसरे भाग में पहुँचा दी गई है, श्रतएव वह गुंथर श्रीर हैगेन से प्रस्ताव करता है कि वे तीनों घोड़े पर सवार हों, देखें कि कीन सब से पहले पास भरने पर पहुँचता है श्रीर इस तरह श्रपनी-श्रपनी प्यास बुभायें! दोनों उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं श्रीर श्रपना सब कुछ ख़ेमे में रखने के बाद

हलके होकर घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, जब कि ज़ीग्फ़ीत उसी प्रकार लदा-फँदा श्रपने घोड़े पर चढ़-बैठता है। इस प्रकार तीनों एक साथ घुड़दी इ शुरू करते हैं, किन्तु बोफीला होने के बावजूद भी ज़ीग्फ़ीट सब से पहले फरने पर पहुँच जाता है। इस पर भी जब गुंधर पानी पीने को फुकता है तो वह पानी पीने के पहले श्रपना कवच श्रादि उतार देने की इच्छा से विनम्रतापूर्वक एक किनारे हो जाता है! इस बीच में हैगेन उसके सारे श्रस्त-शस्त्र बड़ी होशियारी से उसकी पहुँच के बाहर कर देता है श्रीर जैसे ही वह पानी पीने को फुकता है उसके पीछे छिप कर, ठीक उसी स्थान पर वार करता है जहाँ कि लवादे में कर्मन कड़ा हुश्रा है! ज़ाग्फ़ीत सांघातिक रूप से घायल हो जाता है, किन्तु फिर भी घूम पड़ता है श्रीर श्रपनी ढाज इस तरह नचाकर श्रपने विश्वासघाती को मारता है कि ढाल के दुकड़े-दुकड़े हो जाते हैं।

बदले की इस श्रंतिम कोशिश के बाद वह घरती पर गिर पड़ता है श्रौर, गुंधर से यह प्रार्थना करते-करते कि उसकी पत्नी कीमहिल्त उसकी शरण में है, वह कृपाकर उसकी रत्ना करे, श्रपना दम तोड़ देता है। गुथर कितनी देर तक ज़ीग्फ़ीत की लाश को घूरता रहता है श्रौर श्रघीर हो उठता है, जैसे कि उसका मन यह मानने को तैयार नहीं है कि इस कायरतापूर्ण वध में उसका भी हाथ है। फिर वह यह सोचकर श्रौर डर जाता है कि संसार सुनेगा तो क्या कहेगा कि उसने श्रपने बहनोई को ही मार डाला या मरवा डाला, श्रौर सो भी इस कायरता से, इस घोखेबाज़ी से! श्रतएव वह प्रस्ताव करता है कि यह ख़बर तुरन्त ही मशहूर कर दी जाये कि ज़ीग्फ़ीत जंगल में श्रवेले शिकार करते समय डाकुश्रों द्वारा मार डाला गया! किन्तु हैगेन को श्रपनी योजना श्रौर श्रपनी वीरता पर गर्व है, इसलिये वह इस प्रस्ताव से सहमत होने का इरादा नहीं करता, बल्कि शव के साथ बोर्म्स लौटते समय श्रपने षड़यन्त्र की श्रगली रूप-रेखा भी तैयार करता है ताकि उसकी घोखेबाज़ी श्रौर उसकी नीचता खुलकर खेल सके, उसका पाखएड उसके सर चढ़कर बोल सके!

#### साहस सत्तरह-

शव श्रीर शव के साथ के सारे लोग श्राधी रात के समय वोर्म में श्राते हैं श्रीर यहाँ पहुँचते ही हैगेन शव बाहकों को श्रादेश देता है कि वे ज़ांग्फ्रीत के शरीर को कीमहिल्त के दरवाज़े पर रख दें ताकि सुबह जब वह गिर्जा जाने के लिये बाहर निकले तो श्रपने पित की लाश से ठोकर खाकर गिर पड़े! उसके श्रादेश का पालन होता है श्रीर सुबह श्रटककर गिरने पर कीमहिल्त देखती है कि वह जिससे बह ठोकर खाकर गिरी है लाश है श्रीर वह भी उसके प्रियतम पित की! श्रतएव, वह बेहोश हो जाती है श्रीर उसकी सेविका विलाप करने लगती है।

थोड़ी देर बाद बूढ़े ज़ीरमंद को भी शोक-समाचार मिलता है, उसकी नींद उचट जाती है श्रीर वह भी श्रीरों की भाँति ही रोने-कलपने लगता है। इसके बाद वह श्रीर दूसरे निवलंग-वीर लाश को गिर्जे में लाते हैं! कीमहिल्त की धारणा है कि यहाँ उसके पित के हत्यारे का पकड़-जाना निश्चित है, श्रात: वह हठ करती है कि उस दिन के सारे शिकारी एक-एक

कर एक क्रम से ज़ीरफ़ीत के मृत शरीर की परिक्रमा करें!

मध्य युग में यह माना जाता रहा है कि जब भी किसी मनुष्य को मारने वाला उसके समीप श्रायेगा, उसके मृत शरीर के घाव रिसने लगेंगे श्रीर उनसे रक्त बह चलेगा।

< ×

हैगेन के स्पर्श-मात्र से ज़ीग्फ़ीत के घावों से रक्त की बूंदें टपकने लगती है, श्रतएव सारे उपस्थित लोगों के सामने कीमहिन्त उसे श्रपने पित को मारने वाला ठहराती है। किन्तु श्रपनी करनी पर पश्चाताप करने श्रीर उसके लिये शोक प्रकट करने के बदले हैगेन बहादुरी श्रीर गौरव से घोषित करता है कि ज़ीग्फ़ीत ऐसा दुष्चिरित्र व्यक्ति था जिसने उसकी रानी को कलंकित करने की कोशिश की, उसकी मर्यादा भंग करने की कोशिश की, श्रतएव उसे मार कर उसने केवल श्रपने कक्तव्य का ही पालन किया है!

### साहस श्रद्वारह-

श्रपने प्यारे पुत्र को सदैव के लिये दयामयी धरती को सौंगने के बाद ज़ीग्फ़ीत का पिता ज़ीग्मंद श्रपने घर लौटने का विचार करता है श्रौर, यह देख कर कि कीमहिल्त की माँ श्रौर उसके श्रन्य भाई तो उसकी भाति ही दुखी हैं किन्य बूनहिल्त का हृदय कुछ भी नहीं पसीजा, कीमहिल्ट को उसके पुत्र की याद दिलाकर उससे भी श्रपने राज्य में लौट-चलने का श्राग्रह करता है, किन्तु वह श्रपने पित की समाधि से टस से मस नहीं होती, जैये कि वह कभी वहाँ से उटने का नाम ही न लेगी। श्रन्त में बेचारा बूड़ा निराश हो कर श्रपनी राह लेता है।

### साहस उन्नीस-

तीन वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन हैगेन सहसा ही गुंथर को सुफाता है कि वह क्रीमहिल्त से श्राग्रह करे कि वह श्रपने विवाह के समय मिला निवेल उंग-कोष, निवेल उंग-महल से मंगवा भेजे। गुंथर सुनता है श्रीर यह प्रस्ताव ज्यों-का-त्यों कीमहिल्त के सामने रख देता है! क्रीमहिल्त का हद निश्चित है कि इस धन से श्रस्त-शस्त्र श्रीर सेना एक त्रित कर उसके पित की मृत्यु का बदला लिया जायेगा, श्रतएव वह तुरन्त ही प्रसन्नता पूर्वक श्रनुमित दे देती है।

>

पाठकों को सुन कर आश्चर्य होगा कि बारह छकड़े चार दिन तक सोना और घन ढोते हैं और तब कहीं सारा कोष निबेलउंगों के महल से समुद्र-तट पर आ-पाता है! यहाँ से वह कीमहिल्त के पास बोर्म्स पहुँचा दिया जाता है।

श्चा विधवा रानी इतने बड़े कोप की सहायता से थोड़े दिनों में ही इतने श्चिषक परा-क्रमी राजाश्चों की मित्रता श्चौर उनका सहयोग प्राप्त कर लेती है कि हैगेन सशकित हो-उठता है श्चौर क्रांमिदिल्त के भाइयों को सलाह देता है कि वे उस विशाल कोष पर श्चिषकार जमा लें श्चन्यथा, वह सारा धन उसके लिये बड़ा श्चनिष्टकर सिद्ध हो सकता है।..... वे उस पर श्रिधिकार कर लेते हैं। ऐसा होते ही हैगेन उसे राइन में गाड़ श्राता है श्रीर श्रपने प्रभुत्रों के श्रितिरक्त किसी को भी उस स्थान का पता नहीं देता।

## साहस बीस-

कुछ समय बीता कि हंगेरी के राजा एटसेल की पत्नी का स्वर्गवास हो जुका है। उसके कोई पुत्र नहीं है ज्ञौर उसे एक उत्तराधिकारी की ज्ञावश्यकता है जो उसके बाद उसके सिहासन पर बैठे ब्रौर राज्य करे, ब्रतएव वह दुवारा विवाह करने का निश्चय करता है। वह इधर-उधर दृष्टि डालता ब्रौर ब्रान्त में महान् कीमहिल्त पर उसकी दृष्टि जा पहती है। वह ब्रान्स करता है कि इस महान पद के लिये उससे ग्राधिक ब्राधिकारिणी नारी का मिलना ब्रसम्भव है, ब्रात्य वह विवाह के प्रस्ताव के साथ ब्राप्त प्रमुख सरदार रुडिगेयार को वोम्स भेजता है।...

रुडिगेयर का महल राह में है श्रतएव श्रपनी पत्नी श्रौर पुत्री के साथ थोड़े दिन ठहरने के बाद वह शीघ्र ही बोर्म्स पहुँचता है। यहाँ हैगेन उसका स्वागत करता है। हैगेन चार वर्षों तक श्रांतिथ के रूप में एटसेल के दरवार में रह चुका है, श्रातएव वह उससे भली भाँति परिचित है।

**:** 

राजदूत रहिगेयर यथासमय अपना प्रस्ताव गुंथर के सामने रखता है। गुंथर तीन दिन का समय मांगता है ताकि वह अपनी यहन से बातचीत कर उसकी इच्छा-अनिच्छा का भी निश्चय कर सके! उसकी धारणा है कि की महिल्त यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी! वह सन्तोप की साँस लेकर सोचता है कि ऐसा हो जाये तो क्या ही अच्छा हो, किन्तु हैंगेन का कथन है कि यदि उसका विवाह एटमेल जैमे शक्ति शाली राजा से हो गया तो उनकी ख़ैंग नहीं है, क्यों कि उस सूरत में वह किसी दिन भी अपने पांत की हत्या का बदला उन सब से ले सकती है।.....

पहिले तो विधवा कीमिटिल एटसेल के प्रस्ताव को सुनने से भी इन्कार कर देती है, किन्तु रुडिगेयर शपथ लेता है कि उसकी मर्यादा हंगेरी की मर्यादा है, उसकी हर तरह श्रौर हमेशा रक्षा की जायेगी श्रौर यह कि भूत या भविष्य में उसे श्रांख दिखलाने वाले या उसे किसी तरह हानि पहुँचाने को दुनिया से मिटा दिया जायेगा। इस पर वह अन्त में राज़ी हो जातो है श्रौर कहती है कि उमे एटमेल स्वीकार है।

×

इसके बाद अपनी अनन्य दासी एकावार्ट के सहित, नियलेग कीप का थोड़ा सा धन लेकर, जो अब भी उसके पास सुरिच्चित है, क्रीमहिल्ट हंगेरी के लिये रवाना होती है।

## साहस इकीस-

बरगेंडी के तीनों राजकुमार श्रपनी बहन को डेन्यूब तक पहुँचाते हैं श्रीर तब बिदा होते हैं! क्रमिहिन्त श्रागे बढ़ती है श्रीर रूडिगेयर के साथ 'पासाऊ' पहुँचती है, जहाँ उसका

चाचा पादरी पिलग्रिन उसका हार्दिक स्वागत करता है! यहाँ से वह रूडिगेयर के महल में जाती है, जहाँ उसकी पत्नी श्रोर उसकी पुत्री श्रपनी भावी-रानी की बड़ी श्रावभगत करती हैं श्रोर श्रनेकानेक बहुमूल्य उपहार भेंट करती है! फिर यात्रा श्रारम्भ होती है श्रोर श्रव कीमहिल्त को चारों श्रोर श्रपने भावी प्रजाजन मिलते हैं! वे श्रादर पूर्वक उसका श्रभवादन करते हैं।

## साहस बाईस-

श्रंत में वह हंगेरी पहुँचती है श्रीर एटसेल श्रीर उसके प्रमुख सभासद उसका स्वागत करते हैं। इनसे मिलते ही बह, श्रपने भावी पित को तो चूमती ही है, उन लोगों को भी चूमती है जिन्हें उसका पित इस गौरव का श्रिधकारी मानता है श्रीर इसिलये ही जिनकी श्रीर संकेत कर देता है। इन भाग्यशाली सरदारों में इस महाकाव्य का एक धरित्रनायक डिट्रिक बेर्न भी है। इसी डिट्रिक बेर्न के संरत्त्त्ण में हंगेरी के सम्राट श्रीर सम्राज्ञी वियना के लिये प्रस्थान करते हैं। यहाँ सत्रह दिन तक उनके विवाहोत्सव मनाने जाते हैं।

# साहस तेईस-

सात वर्ष बीत जाते हैं। इस समय यद्यपि क्रीमहिल्त एटसेल के उत्तराधिकारी एक पुत्र की माता है तथापि, वह श्रव भी ज़ारफीत के श्रभाव का श्रनुभव करती है श्रीर इसीलिये संतप्त होकर श्रपनी भूलों पर बरावर सिर धुनती है।

एक दिन वह ऋकस्मात् एटसेल से ऋाग्रह करती है कि वह उसके स्वजनों को हंगेरी के ऋाने के लिये निमंत्रित करे, ऋौर, जब राजा उसका यह प्रस्ताव प्रसन्नता से स्वीकार कर-लेता है तो सन्देश-वाहक चारणों को विशेष रूप से ऋादेश देती है कि वे सबके साथ बोर्म्स से चलने के पहिलों यह निश्चित कर लें कि उसके भाइयों के साथ हैगेन भी है।

## साहस चौबीस-

चौदह दिन की यात्रा के बाद वन्दी वोर्म्स पहुँचते हैं श्रीर एटसेल का सन्देश गुंथर को सुनाते हैं। " "सभी इस पच्च में हैं कि निमन्त्रण स्वीकार कर हंगेरी चला जाये, किन्तु हैगेन इसका विरोध करता है श्रीर कहता है कि इस मित्रता में संदेह के काँटे साफ़ देख पड़ते हैं, श्रवश्य ही कुछ-न-कुछ दाल में काला है। इस पर उसका स्वामी गुंथर क्रुद्ध हो-उटता है श्रीर व्यंग्य कसता है कि श्रपराधी श्रात्मा सदैव ही सशंकित श्रीर भयभीत रहती है श्रव कोई श्रीर रास्ता न देख कर हैगेन बड़े ज़ोरदार शब्दों में घोषित करता है कि जाने की बात क्या, वह तो उनका श्रगुश्रा बनने को तैयार है, किन्तु एक शर्त है कि वे श्रपनी रच्चा के लिये श्रस्त शर्तों भली भाति लैस होकर एक हजार सैनिकों के साथ यात्रा करे, कौन जाने कुछ छल बरता ही जाये, कुछ षडयन्त्र हो ही! " "!

## साहस पच्चीस-

ब्रूनहिल्त श्रीर उसके पुत्र को घर के विश्वसनीय नौकर-चाकरों पर छोड़कर बर्गे-डियन रानी से श्राशींवाद प्राप्त करते हैं श्रीर यात्रा के लिये चल पड़ते हैं। (चूँकि इस दल के साथ वे लोग हैं जो निबेल उंग-कोष के एक-मात्र मालिक है, श्रतएव कि श्रागे से उन्हें श्रीर उनके साथियों को 'निबेलॉग' के नाम से ही पुकारता है।

हैगरी का रास्ता केवल हंगेन ही जानता है, अतएव वह पथ-प्रदर्शन करता है! शीघ ही सब लोग डेन्यूव पर आ पहुँचते हैं। वह पार जाने की कोई सुविधा न देखकर औरों से विश्राम और प्रतीचा करने की बात कह कर स्वयं जाने के लिए कुछ प्रबन्ध करने की बात सोचता है। वह नदी के निचले भाग की आरे क़दम बढ़ाता है कि उसकी दृष्टि तीन हंम-परियों पर पड़ती है। ये स्नान कर रही हैं और उमे देखते ही चौंक उटती है। वह उनके वस्त्र अपने अधिकार में कर उन्हें भविष्य वाणी करने के लिये मजबूर करता है। एक हंस-परी अपने वस्त्र पाने के विचार से उसे कितनी ही मधुर-मधुर, सुखदायक बातें बतलाती हैं, किन्तु शेप दोनों परियाँ उससे किसी तरह अपने वस्त्र ले लेतीं हैं और तब भविष्य-भापण करती हैं कि एक पुरोहित के श्रितिरक्त और कोई भी सही-सलामत बरगेंडी न लौटेगा!

किन्त, यह देखकर कि वह नाव की खोज में हैं, वे हंस-परियाँ उसे सूचित करतीं है कि यदि वह नदी के उस पार जाकर पास हैगेन खड़े लल्लाह को अपना नाम एमालुंग बतला देगा तो वह उसकी ऋौर उसे ऋन्य साथियों की सहायता निश्चित-रूप से करेगा। हैगेन इतना सुनते ही उस मल्लाह से श्राग्रह करता है कि वह उसे दूसरे किनारे पर ले चले। वह तैयार हो जाता है। दुसरे किनारे पर पहुँचकर हैगेन उसी युक्ति से काम लेता है स्त्रीर विना कुछ कहे-सुने उसकी बड़ी नाव में कूद पड़ता है, किन्तु दूसरे ही च्रण मल्लाह को सारी चलाकी का पता लग जाता है श्रीर वह श्रीर कुछ न पाकर श्रपने डाँड से ही उसकी भलीभाँति मरम्मत करता है। श्रव श्रपनी रचा के लिये हैगेन उसे मार डालता है। तत्पश्चात् वह उसकी नाव पर श्रिधिकार करता, उसे बरगेडियों के पास लाता श्रीर कई बार में उन सबको उस पार पहुँचाता है। किन्तु श्रांतिम खेवे में उसकी निगाइ नाव पर बैठे पुरोहित पर पहती है। उस पर दृष्टि पहते ही हंस-परियों की भविष्य-वाणी उसपर ऋधिकार जमा लेती है, ऋतएव उसे ऋसत्य प्रमाणित करने के लिये वह उसे, सहसा ही, नाव से ढकेल देता है। किन्तु अपने लम्बे धार्मिक वस्त्रों के कारण पुरोहित हूबता नहीं श्रीर शीघ ही किनारे श्रा-तगता है, जहाँ से वह बरगंडी लौट श्राता है। हैगेन लक्ष्य करता है कि पुर हित बच गया श्रीर बरगेडी लौट गया, श्रतएव वह सोचता है कि हो न-हो हंस परियों की बात सहा है, ख्रौर सबमुच ही अप कोई सकुशल बरगेंडी न लौटेगा। इस विचार के मन में घर करते ही वह बहुत घवड़ा-उठता है श्रीर सब लोगों के उतर जाने पर उस नाव को नदी में डुबा देता है।

श्रव श्रपने साथियों से श्रागे बढ़ने की बात कहकर उनकी रचा के लिये वह स्वयं

उनके पीछे हो जाता है। वह जानता है कि उस मल्लाह की हत्या की सूचना पाते ही उसके साथी उनका पीछा करेंगे श्रीर उनपर हमला भी!

## साहस छञ्बीस—

हैगेन का भय सही उतरता है। शीघ्र ही मल्लाह के साथी उसका ख्रौर उसके साथियों का पीछा कर उनपर हमना करते हैं, किन्तु बरगेंडी-निवासी इसनी बहादुरी से लड़ते हैं कि वे शीघ्र ही हार जाते हैं।

×

वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सड़क के किनार कोई आदमी सो रहा है और समीप से देखने पर हैगेन को ज्ञात होता है कि वह और कोई न होकर एकावार्ट है, जो कि इस अवस्था में यहाँ यह ख़्चित करने के लिये पड़ी है कि क्रामहिल्त की नीयत साबित नहीं हैं और उसे होशियार हो जाना चाहिये। हैगेन और सारे बरगेंडी सबकुछ सुनते हैं, किन्तु इस चेतावनी से किसी प्रकार भी हतोत्साहित अथवा प्रतिहत नहीं होते! वे उसी तरह हँगेरी की आयोर बढ़ते-रहते हैं। राह में वे पादरी पिल्प्रिन और रूडिगेयर से भी भेंट करते हैं।

## साहस सत्ताईस—

इस समय जबिक बरगेंडी रूडिगेयर के ग्रातिथ्य-सत्कार वा ग्रानंद ले रहे हैं, इस समय जबिक वह उन सबको ग्रानेका नेक बहुमूल्य उपहार भेट कर रहा है, हैगेन, सहसा ही, प्रस्ताव करता है कि रूडिगेयर बरगेंड। के सबसे छोटे राजकुमार जिसेलर के साथ ग्रापना पुत्री का विवाह कर दे! रूडिगेयर तुरन्त ही सहमित प्रकट करता है, ग्रीर शीघ ही विवाह सम्पन्न भी हो जाता है! इसे विवाह न कहकर शिष्टाचार कहना ही ठीक होगा।

इस उत्सव को समाप्त होने पर रूडिगेयर वरगेडियाँ को एटसेल के दरबार तक पहुँचा स्त्राने के लिये तैयार होता है।

इधर हंगेरी में यह सोचकर कि वे सब जल्दी ही ख्रानेवाले हैं, क्रीमहिल्त सन्तोष ख्रौर हर्ष से फूली नहीं समाती!

# साहस ऋट्ठाईस-

क्रीमहिल्त की बदनीयती अवतक इतनी साफ हो जाती है कि डिट्रिक बेर्न तो क्या, उनका स्वाभिभक्त सेवक िल्टेब्रान्द भी बरगेंडियों को चेतावनी देता है कि वे अब भी चेत जायें श्रीर होशियार हो जायें! इस दूसरी चेतावनी से सब प्रभावत होते हैं और हैगेन की सलाह पर निश्चय करते हैं कि वे तीन दिन तक अपने अस्त्र-शस्त्रों को अपने पास से अलग न करेंगे!

बरगेंडी हंगेरी श्रा-पहुँचते हैं श्रीर राजमहल में श्राते हैं कि कीमहिल्त श्रपने सब से छोटे भाई को प्यार से हृदय लगाती है, किन्तु श्रपने श्रीर दोनों भाइयों का उस प्रकार स्वागत

उसे नहीं भाता ! वह हैगेन से प्रश्न करती है कि वह उसकी स्वर्ण राशि श्रपने साथ क्यों नहीं लाया ! हैगेन उत्तर देता है कि वह कोष राइन को श्रापित किया जा चुका है श्रीर श्रव वह प्रलय के दिन तक वहीं नहीं पड़ा रहेगा । इतना सुनते ही कीमहिल्त उसकी श्रोर से मुंह फेर लेता है श्रीर श्रन्य लोगों से श्राप्रह करती है कि वे श्रवने श्रम्य रखाजे पर रखकर श्रन्दर चलें । इसपर हैगेन राजकुमार के संकल्प का उल्लेख करता है श्रीर कहता है कि वे श्रवले तीन दिनों तक श्रस्त्र शस्त्रों का परित्याग न करेंगे ! इसके बाद डिट्रिक इसका श्रवमोदन करता है कि उसकी श्रपता पूर्ण विश्वास है कि उसकी नीयत सावित नहीं है ।

### साहस उन्तीस-

यद्यपि तीनों राजकुमार कीमहिल्त के साथ महल में प्रवेश करते हैं तथापि हैगेन दरवाजे पर ही ठिठक रहता है, फोल्केयर नामक चारण को बुलाकर अपने पास बेंच पर बैठाता है, उससे अपने भय और अपनी आशंका का स्विस्तार वर्णन करने के बाद अनुरोध करता है कि समय आने पर वह उसका साथ दे, और बदले में अवसर आने पर स्वय उसकी प्राण-रज्ञा करने का संकल्प करता है!

>

क्रीमहिल्त ग्रभी तो केवल हैगेन को ही नष्ट कर देना चाहती है, श्रातएय उसे महल के द्वार पर श्रकेले श्रीर इतने समीप पाकर चार सौ वीरों को बुनवाती है श्रीर हैगेन पर हमला करने का श्रादेश देती है। यही नहीं, वह उनसे कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी श्रीर उनके सामने उससे जवाब तलब करेगी!………

×

कीमहिल्त को श्रापनी श्रोर श्राता हुश्रा देखकर फोल्केयर हैगेन से कहता है कि उन्हें उसके सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिये। इस पर हैगेन गम्भीर होकर उत्तर देता है कि वह ऐसी विनम्नता को उनकी दुर्बलता समकेगी, इसलिये उन्हें उसी प्रकार बिक श्रीर श्रकड़कर बैठ जाना चाहिये। इतने में रानी विलकुल पास श्रा जाती हैं श्रीर, बजाय खड़े होने के उसे दिखलाने के लिये, हैगेन ज़ाग्फ़ोत की तलवार श्रपनी गोदी में रख लेता है। यह देखकर कीमहिल्त उससे व्यंग्यात्मक ढंग से पूछती है कि उसके पित की हत्या उसी की है न १ हैगेन इसका कोई नहीं उत्तर देता, श्रतएव वह श्रपने सिपाहियों को उसे मार डालने की श्राजा देती है, किन्तु उसकी श्रंगारों-सी श्रांखों की एक निगाह से ही सिपाहियों के दिल इस तरह बैठने लगते हैं कि वे भाग खड़े होते हैं। इसके बाद कोशिश करने के बाद भी रानी उन्हें रोकने श्रीर हैगेन पर हमला करवाने में सफल नहीं हो पाती।

×

शाम होतो है! हैगेन श्री फोल्केयर दावत के कमरे में श्रपने श्रन्य मित्रों से मिलते हैं। यहाँ एटसेल श्रीरों कि भाँति ही उनका भी स्वागत-सत्कार करता है, क्योंकि, एक

तो, वह सारे षड़यन्त्रों से परिचित नहीं है श्रौर, दूसरे, काव्य में वह एक निरपराध सीधे-सादे वयोबृद्ध के रूप में चित्रित किया गया है।

#### साहस तीस-

इधर क्रीमहिल्त कुछ हूणों को उभाड़ देती है श्रीर वे रात में श्रपने शयन-कलों की श्रीर जाते हुये बरगेडियाँ से ज़बरदस्ती छेड़-छाड़ करते हैं, किन्तु बरगेडी किसी प्रकार सकुशल श्रपने खेमों तक पहुँच जाते हैं। यहाँ हैगेन श्रीर फ़ोल्केयर रात भर पहरेदारी करते हैं क्योंकि उन्हें श्राशंका है कि कोई एकबयक हमला न कर दे! कहना न होगा कि उनका ऐसा करना उनके लिये बड़ा मंगलकारी प्रमाणित होता है क्योंकि क्रीमहिल्त एक बार फिर श्राधीरात में कुछ हूणों को उनपर धावा बोल-देने के लिये भेजती है, किन्तु वे भी उसके श्राग्नेय-नेत्र देखते ही हतने भयातंकित हो-उठते हैं कि जान लेकर उल्टे पैरों भाग खड़े होते हैं।

#### साहस इकतीस-

सबेरा होता है। बरगेंडी हथियारों से श्रव भी उसी प्रकार लैस हैं। इस समय वे गिजें में जाकर प्रार्थना करते श्रीर फिर सम्राट श्रीर सम्राज्ञी के साथ श्रपने सम्मान में श्रायोजित कौतुकों में जाते हैं। यहाँ इस डर से कि कुछ श्रनहोनी घटना न घट जाये डिट्रिक श्रीर रूडिगेयर दोनों ही किसी भी खेल में भाग लेना उचित नहीं समभते श्रीर नाहीं कर देते हैं। दूसरे ही च्या उनकी दूरदर्शिता सा हो-उठती है क्योंकि खेल में फोल्केयर के द्वारा एक हूण की हत्या होती ही है कि कीमहिल्त चीख़ उठती है कि इस हत्या का बदला लिया जाना श्रावश्यक है। यह इस श्रोर ज़रा भी ध्यान नहीं देती कि उसका पित उसे बार-बार मना कर रहा है श्रीर श्रादेश दे रहा है कि वह शान्त रहे। .....

इस बीच में क्रीमहिल्त हूणों को छिपी तरह से बराबर उभाइती रहती है, फलस्वरूप वे ग्रपने ग्रांतिथियों के विरुद्ध इतने उत्ते जित हो उठते हैं कि ग्रंत में एटसेल का ग्रपना भाई ही उन्हें तहस-नहस कर डालने ग्रोर हमेशा के लिथे दबा देने का ज़िम्मा लेता है।

×

इधर राजा एटसेल अपने अतिथियों के साथ दावत में व्यस्त है कि बरगेंडी के तीनों राजकुमार अस्त्र-शस्त्रों से भली भाँति सुसज्जित होकर आन-खड़े होते हैं, जैसे कि अब एटसेल की ख़ैर न हो। एटसेल देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं, किन्तु वह उन्हें शान्त कर अपनी मित्रता का विश्वास दिलाता है और प्रमाण-स्वरूप वचन देता है कि वह अपना पुत्र उन्हें दे देगा और उसके स्थान पर वे उसका लालन-पालन करेंगे।

#### साहस बत्तीस-

इन बरगेंडियों के श्रितिरिक्त, जो इस समय सम्राट एटसेल के साथ दावत खा रहे है, रोष सब हैगेन के भाई दान्कावार्त के संरच्या में श्रिपने शयनागारों में विश्राम कर रहे हैं श्रितएव, सहसा ही, फिर कुछ हूया हमला कर देते हैं। बरगेंडी पहले से ही होशियार हैं इस लिये कुछ च्याों में सारे दुश्मनों का सफ़ाया कर देते हैं, किन्तु इस प्रकार मारे-गये हूया प्रतिहिंसा की स्थायी श्रिपन धधका देते हैं। फल यह होता है कि शीघ्र ही दूसरी सेनायें श्राती है श्रीर दान्कावार्त के श्रितिरिक्त सबका काम तमाम कर देती हैं।

× × >

दुश्मनों की सेनाओं के बीच से किसी प्रकार निकल कर दान्कावार्त भोज के बड़े कमरे में पहुँचाता है। इधर यहाँ उसका भाई व्यंजनों का स्वाद लेने में व्यस्त है और उधर सारे योद्धा और सारे साथी अपने ही ख़ून की नदी में हुब-उतरा रहे हैं। .....

## साहस तैंतीस-

भाई का श्रार्तनाद कान में पड़ते ही हैगेन कोध के मारे श्रापे से बाहर होकर श्रपनी तलवार म्यान से खींच लेता है श्रीर एटसेल के पुत्र पर इस तरह बार करता है कि दूसरे ही च्रण उसका सिर घड़ से श्रलग होकर उछल कर माँ की गोद में जा-गिरता है। तत्पश्चात् श्रपने भाई को ललकार कर, कि कोई बचकर न निकल पाये, हैगेन उन चारणों के हाथ काट डालता है जो कि उसे हंगरी श्राने का निमन्त्रण देने गये थे। इतना कर चुकने के बाद वह दायें-बायें जिसे भी पाता है गाजर-मूली की तरह काट डालता है।

× × ×

इधर पुत्र का कटा-हुन्ना सिर राजा-रानी को लकवा मार जाता है त्रौर लगता है जैसे कि श्रव वे जीवित मनुष्य न होकर सिंहासन पर प्रतिष्ठित प्राण्हीन पत्थर-मात्र हैं। इसी समय दान्कावार्त को रखवाली के लिये द्वार पर भेजकर हैगेन स्वयं उनके सम्मुख जाता है श्रौर उन्हें ताना मारता है कि यदि उनकी इच्छा हो तो वे भी हथियार हाथ में लें श्रौर श्रपनी श्रौर श्रपने साथियों की रखा करें!

x × >

यद्यपि श्रव बरगेंडी उन्मत्त होकर बड़ी बेरहमी से शत्रुश्रों के प्राण हरते हैं तथापि वे डिट्रिक श्रौर रूडिगेयर के उपकारों को नहीं भूलते श्रौर उनपर हमला करना पाप समभते हैं, श्रतएव ज्यों ही वे श्रपने साथियों के साथ बाहर जाने की श्राज्ञा मांगते हैं, उनकी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार करते हैं।

रूडिगेयर श्रीर श्रन्य साथी उसका श्रमुकरण करते हैं। उधर बरगेडी तब तक श्रपनी भयंकर मारकाट जारी रखते हैं जबतक की राजसभा का श्रंतिम व्यक्ति भी नहीं मार डाला जाता!

#### साहस चौतीस-

इस स्रविरामहत्या से थककर बरगेंडी पलभर दम लेना चाहते हैं, किन्तु इतनी लाशों की वीभत्स स्त्रीर स्त्रप्रिय उपस्थिति जैसे उन्हें स्त्रसह्य हो उठती है, स्रतएव वे ७०० स्त्रपराधियों को ऊपर से ही सीढ़ियों पर लुढ़का देते हैं। फल यह होता है कि मुदों के साथ कितने ही साधारण-तया घायल व्यक्ति भी इस प्रकार भोंक दिये जाते स्त्रीर मार डाले जाते हैं।

कुछ ही देर बाद हूण श्रपने साथियों की लाश लेने इस स्थान पर श्राते हैं श्रौर श्रावश्यकता से कहीं श्रधिक उत्तेजित होकर बदला लेने का हठ करते हैं। श्रंत में उनका श्रिधनायक इस बात पर विवश हो जाता है कि वह श्रपनी सेना बुलाये श्रौर बरगेंडियों को भोज के कमरे से मार-भगाये!

:

इस समय हैगेन दरवाज़े पर पहरेदारी कर रहा है। वह देखता है हूणों का नेता उनका-श्रपना बूढ़ा श्रिधनायक है, श्रतः वह उसका बड़ा मज़ाक बनाता है। इस पर कीमहिल्त घोषित करती है जो व्यक्ति हैगेन का सिर काटकर उसके पास लायेगा वह उसे इस तरह पुरस्कृत करेगी कि वह जन्म-जन्मान्तर तक न भूलेगा।

## साहस पैतीस-

इस श्रपरिचित श्रनन्त पुरस्कार को प्राप्त करने का पहिला प्रयास डाने नामक एक वीर करता है। वह बड़े कमरे में प्रवेश करने में तो सफलता प्राप्त कर लेता है, किन्तु उसके बाद दूसरे ही च्रण खदेड़ दिया जाता है। फिर भी, वह श्रपनी इस विफलता से शक्ति ग्रहण करता है श्रीर एक बार फिर नये उत्साह श्रीर नये शौर्य से श्रागे बढ़ता है, परन्तु इस बार श्रपने श्रन्य साथियों की भौति ही तलवार के घाट उतार दिया जाता है।

#### साहस छत्तीस-

श्रव बरगेंडीं कुछ देर तक श्राराम करते हैं, किन्तु किर उन्हें पता लगता है कि कीम-हिस्त के नेतृत्व में एक सेना उनकी श्रोर बड़ी-श्रा रही है, श्रवएव वे उसका सामना करने को उठ-खड़े होते हैं। इस बार कीमहिस्त श्रपने सारे स्वजनों का नाम-निशान मिटा डालना चाहती है, यद्यपि पहिले पहल तो उसने हैंगेन से ही बदला लेने की बात सोची थी। उधर इस नृशंसता से पुत्र का लिर उतारे-जाने के कारण एटसेल का ख़ून भी खोल उठा है श्रीर हूण भी श्रपने साथियों की मौत के बदले में प्रलय मचा देने के लिये दाँत पीस रहे हैं।

×

बरगेंडीं कीमहिल्त श्रौर एटसेल की सेनायें देखकर घवड़ाते नहीं, बिल्क उसी बहादुरी से उनका मुक़ाबला करने श्रौर उनसे युद्ध करने का हौसला रखते हैं, किन्तु लड़ने के पहले वे श्राश्वासन पाना चाहते हैं कि यदि वे विजयी हो जायें तो उन्हें बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ के उनके स्वदेश लीटने दिया जाय। इसके उत्तर में कीमहिल्त श्रपने पित से श्रानुरोध करती है कि वह उनकी शर्त श्रस्वीकार कर दे श्रौर कहे कि यदि ऐसा हो भी सकता है तो तभी हो सकता है जब वे हैंगेन को तुरन्त ही उसे सौंप दें। एटसेल जैसे का तैसा वाक्य बरगेंडियों के सामने रख देता है, किन्तु वे इस प्रकार श्रपने एक साथी को दुश्मनों को सौंप देना श्रपमानजनक समभते हैं श्रौर एटसेल की शर्त दुकरा देते हैं। इस पर कीमहिल्त श्रावेश में श्राज्ञा देती है कि बड़े कमरे में श्राग्र लगा दी जाये!

रानी के आदेशानुसार बड़े कमरे में आग लगा दी जाती है। रानी का ख़्याल है कि वह सारे बरगेंडियों को ज़िन्दा ही भून डालेगी, किन्तु होता कुछ और ही है। कमरा पत्थरों का बना है, अतएव उसपर आग का कोई असर नहीं पड़ता, बिक यह कि वह उन्हें शरण और देता है, और जितनी भी लपटें और चिनगारियाँ उसमें प्रवेश करती हैं, सभी रक्त में तिरोहित हो जाती हैं। इस प्रकार शत्रु सभी भाँति सुरचित रहते हैं।

किन्तु बाहर की श्रिम के ताप के कारण बरगेंडियों को इतनी भीषण प्यास लगती है कि वे निर्जीव हो-उठते हैं। इसी समय हैगेन उनसे श्रामह करता है कि वे काटे-गये दुश्मनों का ख़ून पियें श्रौर श्रपनी प्यास बुक्तायें। वे उसकी बात सहर्ष मानते हैं श्रौर इस प्रकार रक्तपान कर ६०० बरगेंडी एक बार फिर श्रपने दुश्मनों का सामना करने के लिये जी-उठते हैं। सहसा ही कीमहिल्त की सेना हाल पर टूट-पड़ती है।.....

# साहस सैंतीस—

किन्तु श्रपने इस तीसरे प्रयास में भी श्रसफल होने के बाद क्रीमहिल्त रूडिगेयर को उसकी पिनत्र- प्रतिज्ञा की याद दिलाती है श्रीर मांग करती है कि वह बरगेंडियों का करल कर श्रव श्रपने वचन को पूरा करे! इसपर परम सजन रूडिगेयर उसे तरह-तरह से समफाता है श्रीर श्रंत में श्रपनी सारी धन-सम्पत्त उसे श्राप्तकर भिखारी बनकर उसका राज्य छोंड़ने को तैयार हो जाता है। किन्तु वह एक नहीं सुनती श्रीर सारी भावनायें श्रीर सारा त्याग श्राज्ञा-पालन के रूप में ही सामने देखना चाहती है। श्रतः निराश रूडिगेयर श्रस्त-शस्त्र से भली भौति सुसज्जित होकर हाल की श्रोर बढ़ता है श्रीर पहली सीढ़ी पर खड़े होकर बरगेंडियों को सारी परिस्थिति स्पष्ट कर देता है। हैगेन सब कुछ सुन कर उसकी विशाल-हृदयता श्रीर उदारता की सराहना करता है श्रीर उससे एक ढाल माँगता है क्योंकि उसकी श्रपनी ढाल दुकड़े-दुकड़े हो चुकी है। वह दूसरे ही च्रण उसकी सहायता करता है श्रीर ढाल पाने पर हैगेन घोषित करता है कि श्रात्म-समर्पण करने के पहले वह श्रपने को एक श्रपूर्व वीर तो प्रमाणित कर ही देगा।

इसके बाद इंका बजता है, युद्ध आरम्भ होता है और अपने सैनिकों के साथ रूडि-

गेयर हाल में घुस पड़ता है। दोनों ही पत्तों के श्रसंख्यक सैनिक मारे जाते हैं। श्रांत में कीमहिल्त का एक भाई गरनॉट श्रौर रूडिगेयर श्रापस में गुँथ जाते हैं श्रौर एक दूसरे को मार डालते हैं।

#### साहस ऋड़तीस-

एक बार फिर श्रसंख्यक लाशें सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दी जाती हैं श्रीर ऐसा होते हूं शों का ऐसा चीत्कार होती है कि बेर्न का डिट्रिक परीशान हो उठता है श्रीर कुछ न समभ-पाकर इस करु ए-कंदन का कारण जानना चाहता है। एक च्रण बाद ही, जैसे ही उसे पता लगता है कि रूडिगेयर मार डाला गया, वह हिल्देबान्द को श्राज्ञा देता है कि वह जाये श्रीर बरगें हियों से रूडिगेयर की लाश ले श्राये! यह वीर केवल श्रपने स्थामी की श्राज्ञा पालन ही नहीं करता, प्रत्युत बात बढ़ जाने पर फ़ोल्केयर को क़त्ल भी कर डालता है। इस पर हैगेन उसे सीढ़ियों पर ढकेल देता है, किन्तु इस समय तक हैगेन श्रीर गुंथर के श्रातिरिक्त सभी बरगेंडी काम-श्रा चुके हैं!

इसी बीच में हिल्देब्रान्द डिट्रिक को सारी परिस्थितियों से श्रवगत करता है! यह सुनते ही कि उसके पद्म के श्रिधकांश वीरों को तलवार के घाट उतार दिया गया है, इस योद्धा- सरदार की अर्थि में रक्क उबलने लगता है श्रीर वह उनका बदला लेने के लिये शत्रुश्रों की श्रीर भपटता है।

#### साहस उन्तालीस—

हाल में पहुँचने पर वह देखता है कि शतुश्रों में केवल गुंथर श्रौर हैगेन ही शेष रहे हैं, अतएव वह उन्हें सलाह देता है कि वे आतम समर्पण कर दें श्रौर बचन देता है कि यदि आवश्यकता हुई तो वह उन्हें सकुशल उनके स्वदेश मेजने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव का भी उपयोग करेगा। किन्तु वे दोनों जानते हैं कि कीमहिल्त उन पर किसी भी प्रकार की दया न दिखलायेगी, अतएव वे आतम-समर्पण करने से इन्कार कर देते हैं। इस पर बुरी तरह थके हुए हैगेन और डिट्रिक में द्वंद-युद्ध होता है, जिसमें डिट्रिक हैगेन को धोखे से अपनी पकड़ में लाता, बुरी तरह जकड़ता और कीमहिल्त के पास लाकर उससे प्रार्थना करता है कि वह उस कैदी पर कृपा करे और उसे च्रमा कर दे। इसके बाद वह गुंधर को ले आने के लिये लौट पड़ता है।

×

उधर डिट्रिक गुंथर को लाने के लिये लौटता है श्रौर इधर हैगेन को श्रकेले पाकर कीमहिस्त उससे एक बार फिर श्रपने निबेलउंग-कोष की माँग करती है। इस पर हैगेन श्रपने संकल्प की चर्चा करता है कि जब तक उसका स्वामी ज़िन्दा रहेगा तब तक वह किसी से भी उस स्थान का पता न बतायेगा। वह कहता है कि इस संकल्प के कारण ही वह विवश है श्रौर उस विषय में कुछ भी नहीं बतला सकता!

>

इसी बीच में गुंथर भी आ जाता है। इस समय कीमहिल्त इतने आवेश में है कि उसे अपने तन-बदन का भी होश नहीं है, अतएव वह विशेषतया उस कोष के लिए ही अपने श्रंतिम भाई को भी मरवा डालती है, और उसका सिर लेकर हैगेन के पास जाती है! वह साबित करती है कि उसका अंतिम स्वामी भी अब इस संसार में नहीं रहा! वह उससे आप्रह करती है कि वह राइन के उस विशिष्ट स्थान पता बता दे जहाँ वह सारा कोष गड़ा-पड़ा है। किन्तु हैगेन सन्तोष की साँस लेकर उसकी आशा निराशा में बदल देता है। वह कहता है कि केवल एक-अकेला वह बचा है जिसे उसका पता है, अतएव अब्छा है कि यह रहस्य सदा एक रहस्य ही रहा-आये! इस पर कीमहिल्त की इतने दिनों की सारी प्रतिहिंसा साकार हो उठती है, वह उत्ते जित हो उठती है, कभी-की ज़ीग्फ़ीत की तलवार तुरन्त हो म्यान से खींच लेती है और एक ही भरपूर वार में हैगेन का सिर धड़ से अलग कर देती है।

( x

एटसेल ऋौर हिल्देबान्द दोनों में से एक भी इस पाप की कल्पना भी नहीं कर पाते कि कीमहिल्त हैंगेन का काम तमाम कर देती है! कीमहिल्त की इस निर्दयता से हिल्देबान्द की ऋौंखों के डोरे लाल हो उठते हैं! वह दूसरे ही च्या कीमहिल्त की गर्दन उतार लेता है, जैसे कि वह हैंगेन की मौत का बदला ले रहा हो!

×

कीमहिल्त के शव पर डिट्रिक श्रौर एटसेल के विलाप में काव्य का श्रन्त होता है।

# इटैलियन महाकाव्य-

लैटिन बहुत समय तक प्रमुख साहित्यक भाषा बनी-रही। इसका फल यह हुआ कि इटली-भाषा में बहुत श्रधिक काल तक किसी प्रकार के साहित्य का श्राविभाव श्रीर विकास न हो सका श्रीर यहाँ तक कि इटली में प्रचलित तमाम यारोपीय महाकाव्यों श्रीर रोमांसों की भाषा लैटिन ही रही। किंतु प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में उनमें से कितने ही रोमांस श्रीर महाकाव्य प्रोवांसाल के लिये श्रपरिचित न थे। इसीलिए तेरहवीं शताब्दी में इटली भाषा में जो साहित्य श्राया वह प्रमुख-रूप से श्रीवांसाल-चारणों की कृतियों की छाया-मात्र था। इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में 'साँरदेल्लो' भी बतलाया जाता है जिससे दान्ते % 'परगेटोरियो' में वार्तालाप करता है।

इसके बाद ही इटली श्रीर विशेषतया वेनिस में 'शार्जमान चक्र' से प्रभावित कहानियाँ विशेषरूप से प्रचलित हुई ! फलस्वरूप इन प्राचीन महाकाव्यों श्रीर रूपकारमक 'रोमाँ दिला रोज़' के इटली भाषा में कितने ही रूपान्तर हुये! किंतु सच पृष्ठिये तो इटली की वास्तविक काव्य-धारा का विकास तो क्रे ड्रिक द्वितीय के समय में सिसिली में हुआ, श्रीर यहीं से बोलचाल की भाषा में काव्य रचना की चेष्टा का प्रचार सारे देश में हुआ। इन श्रारम्भ के कवियों ने प्रेम को ही श्रपना प्रमुख विषय माना श्रीर बहुत सतर्कता से प्रोवांसाल-शैली की शरण ली! इसके थोड़े समय बाद ही 'शिनचेल्ली' ने 'ढालचे स्टिल नुश्रोवो' श्रथवा नवीन-मधुर शैली को जन्म दिया! श्रतएव गिनचेल्ली ही इटली भाषा का ऐसा प्रथम श्रीर सच्चा किं है जिसका कुछ भी उल्लेख किया जाना युक्ति-संगत कहा जा सकता है। इस तरह ते हवीं शताब्दि के पूर्वाई में 'बुश्रोवो दि श्रन्तोना', 'रिनार्ड दि फ्रॉक्स' के भाषान्तर श्रीर कई दूसरे काव्य इटली भाषा के श्रारम्भिक महाकाव्यों के रूप में वेनिस में श्रीर श्रन्यत्र प्रचलित रहे। किंतु तेरहवीं शताब्दि के उत्तराई में रोमांसों का गद्य रूप ही श्रियक लोक-प्रिय हुश्रा! इन रोमांसों में श्रार्थर श्रीर उसके योद्याशों की कहानियाँ, माको पोज़ो की यात्रा की कहानियाँ श्रीर ट्रॉय की कथा के नये रूप विशेषतया उल्लेखनीय हैं।

शीघ्र ही एक विचित्र स्थिति पैदा हुई। उत्तरी श्रीर मध्य योरोप में ऐसे कितने ही प्राणी इधर-उधर एक स्थान से दूसरे स्थान को श्राते जाते श्रीर भटकते दिखलाई देने खरो जिनका व्यवसाय था सारे सुलभ साधनों से कहानियाँ गढ़ना श्रीर कहना। वे सभी वर्गो श्रीर सभी

**<sup>&</sup>amp;वैतरणी—स्वर्ग की एक मंजिल—** 

उन्नों के सदस्यों को समान-रूप से श्राकृष्ट करते थे, यह श्रीर बात है कि इस प्रकार उनका निजी

किन्तु, इटली का पहिला महान महाकवि 'दान्ते' था, जिसका जनम-काल १२६४ से १६२१ तक है। इसने 'दिवाइना कॉंमेडिया' नामक श्रपना महाकाव्य १३०० में श्रारम्म किया था, जिसकी कथा-चस्तु श्रागे दी जाये! यद्यपि 'पेटराक' को श्रपनी इटली भाषा की कविताश्रों की श्रपेत्रा श्रपनी लैटिन-कविताश्रों पर ही श्रधिक गर्व था, तथापि उसने इटली-काव्य के परिष्करण से उसे बहुत श्रधिक पूर्णता प्रदान की। उसने इटली-काव्य को कम-से-कम इतना सुष्ठु श्रौर सम्पन्न तो कर ही दिया कि उसके वैयक्तिक मित्र 'बोकाचिश्रो' ने श्रपनी 'डिकेमेरॉन' की कहानियों के लिये इटली-भाषा को ही उपयुक्त समका श्रीर उसने उसमें दीर्घकालीन सफलता भी लाभ की! ये कहानियाँ 'केन्टरबरीटेल्स' की समकन्ती हैं, श्रौर कहा जा सकता है कि कितने ही विषयों में दोनों लेखकों ने एक ही कथानक का प्रयोग भी किया है।

पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में मुद्रणकला के आविष्कार के कारण हर चेत्र में आमूल-परिवर्तन और पुनर्जागरण का युग चल पड़ा। इस काल में अकस्मात् लोगों का ध्यान पुराने महाकाव्यों की ओर गया और उन्होंने उनमें हाथ लगाया। श्रव 'रोलेंड' या, जैसे कि लोग उसे इटली में पुकारते हैं, 'श्रॉरलेंडो', सामूहिक-रूप से इस कवि-परम्परा का चिरत्र-नायक मान लिया गया और कितने ही कवियों ने उसके प्रणय-पिरण्य की घटनाओं को मूर्त-रूप देने का ठेका भी ले लिया। फलस्वरूप सामने श्राई 'बोइचारडो' और 'बरनी' द्वारा रचित 'च्रॉरलेंडो इनामोराटो' और 'पुलची'-कृत 'मॉरगेंटी माज्योरी', जिसमें ऑरलेंडों को एक विशेष रूप दिया गया था। ये कवितायें, जहाँ तक शैली, प्रभाव श्रीर ध्वनि का प्रश्न हैं, श्रसाधारण रूप से मनोहर हैं, किन्तु जहाँ तक उनके विस्तार श्रीर उनके श्रसंख्यक चिरतों की श्रसंख्यक जीवन-घटनाओं के वर्णन का सम्बंध है, वे आधुनिक पाठक के लिये श्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह शीघ ही उब श्रीर थक जाता है।

इटली के निवासी दान्ते के बाद उस 'एरिग्रॉस्तो' को श्रपना दूसरा महाकवि मानते हैं, जिसकी 'श्रॉरलेंडो प्रयूरिश्रोसों' या 'रोलेंड इन्सेन' नामक कविता ने 'बोइश्रारडो' की 'श्रारलेंडों-इनामोराटो' के कथा- चक्र को गति दी श्रोर उसे बदाया। 'एरिश्रॉस्तो' ने श्रपनी सामग्री का श्रधिकांश मध्य कालीन कांसीसी रोमांसों से लिया, श्रतएव उसका विषय जैसे नवीन हो उठा। यही नहीं, बिल्क श्रपने कथानक की श्री-बृद्धि के लिये उसने शैली भी बड़ी ही हृदय-प्राही चुनी। फल यह हुआ कि थोड़े समय में ही रोलेंड इटली के प्रत्येक नर-नारी के गले का हार हो गया। इसी समय इस विषय पर 'फ्रोलेंगो' ने 'श्रॉरलेंडिनो' नामक शब्द-परिवृत्ति काव्य की रचना की !

इटैलियन-साहित्य का दूसरा उल्लेखनीय काव्य है 'टोरकुवातो टैसो' रचित 'जेख्सलामे-लिबेराटा।' इसकी रचना १४४० के बाद किसी समय हुई थी किंतु श्रपनी अमूतपूर्व शैली के कारण यह श्राज भी उतना ही लोक-प्रिय है। इसका चित्र-नायक 'प्रॉडफ्रे श्रॉफ बुइग्रॉ' है। यह अपनी पुरुष-मूमि के लिये लड़नेवाले वीरों का श्रनन्यतम महाकाव्य है। इसके श्रतिरिक्त इस 'टैसो- ने 'रिनाल्डो', जेरूसलामे 'कॉक्विस्टाटा' श्रौर 'सेट्टे जिश्रोरनाते देल मुन्दे क्रियातो' विश्व-रचना के सात दिन-श्रादि विषयों पर भी महाकाव्य गये रचे थे।

'एरिश्रास्तो' के कुछ समकालीन किवयों ने इस महाकाव्य शैली का श्रनुकरण किया। इनमें द्रिसिनिश्रो का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इसने श्रपने 'इटैलिया लिबेराटा' नामक काव्य की रचना श्रनुकान्त छंद में की श्रीर छन्दों में गोथों पर 'वेलसिरयस' की विजयों का वर्णन किया। किन्तु इसने विशेष यश 'सोफ़ोनिज़्बा' की रचना के द्वारा ही कमाया। 'सोफ़ोनिज़्बा' करुण-रस प्रधान-काव्य है। यह वह काव्य है जिसे श्राधुनिक साहित्य का वह पहला करुण-रस-प्रधान काव्य कहना चाहिये, जिसमें महाकाव्य के सारे नियमों श्रीर सारी परम्पराश्रों का यथाविश्रि निर्वाह किया गया है।

यद्यपि इसके बाद किसी उल्लेखनीय महाकाव्य की रचना नहीं हुई तथापि 'श्रजामन्नी' ने 'जिरोना इल कारतेज' श्रीर 'एवारिकदों' नामक महाकाव्य रचे । दोनों ही श्रावश्यकता से श्रिधिक क्षमें हैं जिन्हें बिना ऊने श्रीर थकान का श्रनुभव किये श्राद्यंत पद्य बालना साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है।

इस क्रम में 'मैरिनस' वह श्रद्भुत किव था जिसने विलक्षण कल्पनाश्रों को जन्म दिया श्रीर उनकी परम्परा चलाई। इसने श्रपनी 'श्रादोने' नामक किवता के २० पर्वी में 'वीनस' श्रीर 'एडोनिस' की कथा का विस्तार किया। इसने 'जेरुसलामे दिस्त्रुत्ता' श्रीर 'ला स्त्राजा देल इनोंचेटी' की भी सृष्टि की श्रीर कहा जाता है कि इसकी किवता में कुछ वैसा ही रस प्राप्त होता है जैसा कि स्पेंसर' की!

'फॉरितग्वेरी' म्रंतिम इटैिलयन किव था, जिसने एक लम्बा काव्य लिखा। उत्तकी 'रिकारदेत्तो' कितने ही गुणों के लिए सुविख्यात है। कहा जाता है कि किसी पुरस्कार के भाकर्षण में काव्य का एक परिच्छेद निश्य लिखकर किव ने वह पुरस्कार प्राप्त किया था।

इटली की श्रेष्ठ गद्य-रचयात्रों में १८३० में 'मानसोनी' द्वारा लिखे-गये 'ई प्रोमेस्सी स्पोसी' नामक उपन्यास का नाम विशेष गौरव के साथ लिया जाता है। इसके बाद इटली के लेखकों ने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। यह चौर बात है कि उन्होंने अपने समकालीन प्रमुख कवियं की रचनाओं के छन्द-बद्ध श्रनुवाद करने की बात सोची और 'मिस्टन' की 'पैराबाइज़ लॉस्ट', 'इलियड', 'ऑडिसी' 'ऑरगोनाटिका' और 'लूसियेड' श्रादि के श्रनुवाद सुन्दर और सफल भी रहे।

# 'डिवाइना कॉमेडिया'—'स्वर्ग की मंज़िले''-

# 'इन्फ़र्नों' या यमपुरी—

#### परिचय-

मध्य काल में यह किम्बदन्ती सर्वसाधारण में एक विश्वास बन गई थी कि लूसिफ़र या शैतान के त्राकाश से धरती पर गिरने से धरती में एक गहरा छेद हो गया, जो तब तक गहरा होता गया, तब तक कि शैतान धरती के ठीक बीचों बीच नहीं पहुँच गया! यह विचित्र छेद जेहसलम के ठीक नीचे माना गया है। महाकवि ने इसे नौ स्वतन्त्र वृत्तों में बाँटा है, जिन्हें एक दूसरे से जोड़े-रखने के लिये पुलों या सीड़ियों की भाँति कटावदार चट्टानों की बात कि व ने सोची है। किव की भावना के त्रमुरूप इनमें से प्रत्येक वृत्त में क्रपने-श्रपने निश्चित कर्मों के फल-स्वरूप श्रपराधी श्रपना-श्रपना दंड भोगते हैं।

# पर्व एक-

तेरहवीं सदी के अन्त में, ३५ वर्ष की अवस्था में, 'दान्ते' का दावा है कि उसने जीवन-यात्रा की सीधी राह छोड़ी और मृत्यु के समान ही दूसरी विषम अनुभूतियों का परिचय प्राप्त करने के विचार से एक असाधारणतया टेटा रास्ता पकड़ लिया—यही नहीं, उसने अपनी इन कटु अनुभृतियों को रूपक का रूप देकर सर्वसाधारण के लिये सुलभ भी कर दिया, ताकि दूसरे पापी सावधान हो जायँ!

'किबि' तन्द्रा की कोटि की सुषुप्ति से जागता है श्रीर श्रपने को एक ऐसे वन में पाता है, जिसके ऊपर के पर्वत-शिखर को सूर्य चूम रहा है! श्रव वह उस पर्वत पर चढ़ने की चेष्टा करता है, किन्तु पहले उसे दिखलाई पड़ता है भोग-विलास श्रीर लौकिक श्रानन्द का प्रतीक एक चिट्टीदार तेंदुश्रा, फिर वह देखता है कोध श्रीर महत्त्वाकांचा का प्रतीक एक शेर श्रीर फिर उसे मिलता है लोग श्रीर लिप्सा का प्रतीक एक भयानक भेड़िया, श्रीर, ये तीनों उसे एक श्रोर को ढकेल देते हैं। वह इन यमदूत सरीखे हिंसक पशुश्रों से डरकर भाग-खड़ा होता है, श्रीर उस

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पैलेस्टाइन की राजधानी—ईसाइयों का तीर्थ-स्थान ।

निर्जन में श्रपने को पहले की भांति ही श्रमहायावस्था में पाता है। किन्तु, शीघ ही उसकी निगाह श्रपने ही जैसे एक दूसरे मनुष्य पर पड़ती है। वह उससे सहायता की याचना करता है श्रोर शीघ ही उसे पता चलता है कि उसका सहायक श्रीर कोई न होकर स्वयं किव-सम्राट् 'वर्जिल' है, जिसकी सर्वसुन्दर श्रीर सर्व मधुर शैली का श्रनुकरण करने के कारण वह भी उत्कर्ष के मार्ग में प्रसिद्ध हो गया है!

इसी समय वर्जिल को जात होता है कि वह दाँते को उस भयानक भेड़िये से बचाने के लिये ही वहाँ भेजा गया है, जो पोप के ग्वेल्फ़ वर्ग का भी साकार-रूप है। किन्तु वह जानता है कि उतने से ही उसके कक्कर्य की समाप्ति न होगी, प्रत्युत उसे भयावनी यमपुरी श्रीर यातनापूर्ण वैतरणी में भी दाँते को पार लगाना होगा, श्रीर इस प्रकार उसे स्वर्ग में पहुँचा देना होगा! स्वर्ग में उसकी देखरेख के लिये एक सुकुमार श्रात्मा पहले से ही है।

### पर्व दो-

वर्जिल प्रस्ताव करता है श्रौर प्रस्तावित यात्रा की कल्पना-मात्र से दाँते के छक्के छूट जाते हैं किन्तु शीघ्र ही वह उसे सचेत करता है कि कायरता श्रौर साहसके श्रमाव के कारण ही लोगों को प्रायः बड़ी-से-बड़ी श्रौर महान-से-महान कार्य योजना त्याग देनी पड़ी है। दूसरे ही च्रण वह उसे प्रोत्साहित करता है श्रौर कहता है कि शायद वह नहीं जानता कि उसके स्नेह से विचलित श्रौर द्रवित होकरही उसकी प्रियतमा बिऐट्रिसने श्रपना स्वर्गका स्थान त्यागकर उसके पास श्राकर उससे श्रन्ररोध किया कि वह जाये श्रौर उसके प्रेमी का नेतृत्व करे! इस पर उसे श्राश्चर्य हुश्रा कि बिऐट्रिस कैसे एक च्रण को भी श्रपना स्वर्गीय स्थान छोड़ सकी, किन्तु विऐट्रिस ने छूटते ही उत्तर दिया कि लूसिया के द्वारा 'कुमारों मैरी ने उसके पास यह श्रादेश भेजा कि उसे उसके बचपन से श्रवतक प्यार करनेवाले व्यक्ति की सहायता करना उसका सब प्रथम कक्तव्य है। इस तरह वर्जिल श्रपनी बात समाप्त करता है श्रौर दान्ते उससे उसी प्रकार शक्ति प्रहण करता है, उसी प्रकार कियाशील हो उठता है, जैसे कि किसी हेमेन्त की रात के बाद सूर्य की पहली किरण के स्पर्श-मात्र से कोई ठिटुरा-हुश्रा फूल एक बार फिर श्रांखें खोल दे श्रौर खिल-उठे। दान्ते स्वस्थ-चित्त वरजिल का श्रनुकरण करने को तैयार हो जाता है।

# पर्व तीन-

दान्ते वर्जिल के साथ चल पड़ता है। शीघ्र ही दोनों यात्री उस वन से निकल कर एक फाटक पर पहुँचते हैं जिसपर ये वाक्य श्रंकित है।

मेरे भीतर श्रा-जाने पर तुम चिर-यातना श्रीर चिरन्तन पीड़ा के नगर में पहुँचोगे ! मेरे भीतर से चल कर तुम ऐसे मनुष्यों के बीच में पहुँचोगे जो सदा के लिये श्रभिशप्त हैं, श्रीर जहां मेरा सुष्टा न्याय भी श्रधीर हो-उठा है। मेरे निर्माण के मूल में दैवी शक्ति सर्वोच्चिववेक श्रौर प्रथम प्रणय का हाथ है। मेरे श्रस्तित्व के पूर्व सुष्टि नाम से शाश्वत उपादानों के श्रितिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं था!

मैं चिरन्तन हूँ, मैं श्रनादि हूँ!

फिर भी, मुक्तमें प्रवेश करने वाले, समक्त लो कि एक बार इधर आकर तुम फिर कभी उधर न जा सकांगे, श्रीर फिर तुम्हारी श्राशायें श्रीर श्रिभिलापायें सदा के लिये तिरोहित हो जायेंगी। श्रातएव समक्त-बूक्तकर ही श्रागला चरण बढ़ाश्रो!

दान्ते की दृष्टि इन वाक्यों पर पड़ती है, किन्तु वह इनका कुछ भी श्राशय नहीं समभ पाता, श्रीर वर्जिन से श्राग्रह करता है कि वह उसे उनका रहस्य बताये। उत्तर में वर्जिल कहता है कि श्रव वे यमलोक के निचले प्रदेश 'हेडीज़' नामक तल में उतरने वाले हैं।

**〈** 

वर्जिल यहाँ पहले भी आ चुका है, अतएव वह एक वेधड़क जानकार की तरह उसे नर्क की चौढ़ी पर ले आता है, यहाँ के आसमान में एक भी तारा नहीं है और यहाँ की हवा की नब्ज़ में आहों, कराहों और पश्चातायों की आवाज़ साफ़ सुनाई देती है। यहाँ दान्ते भय से कांपने लगता है और जिज्ञास हो उठता है कि अन्ततः यह सब क्या है! वर्जिल उत्तर देता है कि वे सारी आत्माय जिन्होंने न तो यश कमाया और न अपयश, और वे सभी देवदूत जो स्वर्ग में युद्ध के समय युद्ध की आर से अन्यमनस्क रहे, इस स्थान पर हैं! स्वर्ग, वैतरणी और नरक, तीनों ही इन्हें शरण देने से आनाकानी करते हैं, और मृत्यु कभी उनके पास फटक नहीं पाता, वह भी उनसे सदा के लिये मुंह मोड़ चुकी है!

इसी च्रण, जबिक वर्जिल श्रभी यह सब कह रहा है, ऐसी ही श्रभागी श्रात्माश्रों का दल का दल उनके पास में सर्र मेनिकल जाता है। दानते देखता है कि श्रसंख्यक घातक कीड़े-मकोड़े उन्हें भयानक रूप से काट रहे हैं। इनमें श्रकस्मात् उसकी दृष्टि जा-पड़ती हैं 'पोप सेलेस्टाइन पंचम' पर जिसने कायरता श्रौर कर्महीनता के कारण ही श्रपना पद त्याग दिया था श्रथीत् पाँच महीने की निश्चित श्रविध समाप्त होने पर श्रपने पद को तिलांजिल दे दी थी। उसमें साहस नहीं था कि वह उसे सौंपे गये कार्य की कठिनाइयों का सामना करता!

इस प्रकार लज्जा से नीची दृष्टिवाली आत्माओं के पास से निकलने के बाद दानते एकेरॉन नामक मृत्यु की नदी के किनारे पहुँचता है। यहाँ उसे कैरन नामक प्रसिद्ध केवट उसकी ही ओर आता दिखलाई पड़ता है। वह इन मृतात्माओं में एक जीवित मनुष्य देखकर आश्चर्य से अवाक् हो उठता है और अत्यधिक उग्र होकर दान्ते को आजा देता है कि वह उसी च्या अपने लोक को लौट जाय। किन्तु तुरन्त ही, विजल एक छोटा-सा वाक्य कहकर उसका मुंह बन्द कर देता है कि जहाँ इच्छा, और शक्ति समन्वित एवं एकाकार होती हैं, वहाँ विधि का विधान कुछ और ही होता है। अब कैरन किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता, और उन्हें अपनी छोटी

नाव में बैठने की अनुमित दे देता है। वह नाव पर बैठी अन्य आत्माओं से उतराई उगाहने में शीघता करता है और जो उतराई देने में थोड़ी भी सुस्ती दिखलाती हैं और देर लगाती हैं, उन्हें अपने डॉंड से बड़ी निर्दयता से पीटता है।

दान्ते यह सब देखकर अचरज करता है, श्रतएव वर्जिल गुत्थी सुलभाता है कि पवित्र श्रीर भली-श्रात्माओं को कभी भी इस नदी को पार नहीं करना पड़ता, श्रीर यह कि इस समय नाव पर जितने भी यात्री हैं वे सब इस दंड के पात्र हैं।

इतने ही में भूचाल त्राता है। सारा प्रदेश हिल उठता है त्रौर दान्ते भय से अचेत हो जाता है।

# पर्व चार-

चेत श्राने पर दान्ते श्रपने को कैरन की नौका पर न पाकर किसी बहुत बड़ी गोला-कार खाई के किनारे पर पाता है, जिससे श्राह-कराह श्रीर करुण-क्रंदन का श्रार्चनाद ही बाहर श्रारहा है, किन्तु जिसमें गहन श्रंधकार होने के कारण दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता।

उस समय वर्जिन उसकी उदास-मुदा का कारण जाननं को उत्सुक हो उठता है श्रीर यह उत्तर पाने पर कि वह भयातंकित है, कहता है कि उसके उदास श्रीर मौन होने का प्रधान कारण उसकी उन श्रात्माश्रों के प्रति सहानुभूति है, भय नहीं। इस प्रश्नोत्तर के बाद वह श्रपने शिष्य को सावधान करता है कि श्रब वे श्रन्ध-लोक में उतरने वाले हैं, श्रीर इस चेतावनी के साथ ही वह उसे नरक के पहले घेरे में ले श्राता है।

यहाँ पश्चातापों के स्थान पर केवल कराहें सुनाई पहती है। दान्ते उत्सुक दृष्टि से वर्जिल की श्रोर देखता है श्रीर वर्जिल रहस्योद्घाटन करता है कि यह श्रंधलोक उन बच्चों के लिये तो है ही, जो विधि से ईसाई धर्म में दीच्तित नहीं हुये, उनके लिये भी है जो कि ईसा के पूर्व जन्म लेने पर भी भविष्य में जीवित रहेंगे श्रीर श्रपनी उन श्रनेक लालसाश्रों के माया-जाल में फँसे रहेंगे, जो कभी भी पूरी न हुई श्रीर न होंगी। दान्ते सुनता है श्रीर उन श्रात्माश्रों के प्रति वास्तविक सहानुभूति से श्राद्व होंकर एक बार फिर पूछता है कि क्या कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति श्रपने लोक से इस प्रदेश में नहीं श्राया, जो इनसे मिलता श्रीर इनकी सहायता करता। इसपर वर्जिल सन्तोष की सांस लेता है श्रीर बतलाता है कि एक बार एक व्यक्ति कितने ही विजयोपहार लेकर इस निम्न-प्रदेश में श्राया था, श्रीर श्राया था उन्हें भेंट देकर, उनके बदले में श्रादम, ऐबेल श्रीर नोश्रा जैसे नर-रहों को यहाँ में मुक्त कराने के लिये, किन्तु उसके पूर्व न तो किसी ने किसी को इस प्रदेश से मुक्त कराने की बात सःची श्रीर न तो यहाँ का कोई भी जीव इस प्रकार बचाया ही जा सका।

<sup>&#</sup>x27;श्रादम का पुत्र- "पवित्र बूढ़ा भक्त जिसे संसार का विनाश करते समय ईश्वर ने एक नाव देकर श्रादेश दिया कि वह उसमें संसार की प्रत्येक चीज़ का एक-एक जोड़ा रख ले !

इस प्रकार बातचीत में व्यस्त गुरु-शिष्य आहें भरती हुई आत्माओं के एक वन से पार होते हैं श्रीर श्रंत में एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ श्राग जल रही है, जिसके चारों श्रोर सम्भ्रान्त स्रात्मायें जुटी हैं। यहाँ वर्जिल दान्ते को सूचित करता है कि इनमें प्रत्येक स्रात्मा यशस्वी श्रीर सम्मानित है। एक च्ला बाद ही वह उससे भिलने के लिये उसकी श्रोर श्राती हुई चार महान त्रात्मात्रों की त्रोंर संकेत करता है, त्रौर उसके कान में धीरे से कहता है कि ये हैं 'होमर', 'होरास', 'स्रोविड', स्रौर 'ल्यूकन' ! वे बारा समीप स्राते हैं, वर्जिल से कुछ देर तक कितनी ही बात करते हैं स्त्रौर परिचय पाने पर स्त्रपनी काव्य-स्वर्गगा के छठवें जाज्वल्यमान नचत्र के रूप में दान्ते का ऋलौकिक स्वागत करते हैं ! दान्ते भी सबका परिचय प्राप्त करता है त्र्यौर इस समय ऐसे ही विषय छेड़ता है, जिनकी चर्चा ऐसे उचकोटि के समाज में ही हो सकती है। इस प्रकार उनसे बातें करते-करते वह एक ऐसे महल के समीप त्रा निकलता है, जो सात परकोटों ऋौर एक खाई से भलीभाँति सुरिच्चत है ! इसके बाद ही वे छहों कवि एक के बाद दूसरे सात फाटकों में जाते हैं स्त्रीर एक वनस्थली में स्नाते हैं, जहाँ उन सब की कृतियाँ एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। यहाँ वह हेक्टर, इनीयस, केमिला, रेल्यूकीशिया ऋौर उन तमाम दार्शनिकों, इतिहासकारों ऋौर गणित-विद्या विशारदों से भेट करता है जो कि समय-समय पर हमारी पृथ्वी पर त्रावतरित हुये हैं। यद्यपि दान्ते का इच्छा है कि वह यहाँ थोड़ी देर एके त्रौर उन सबसे कुछ स्रौर बातें करें, तथापि उसका नेता उसे स्रागे बड़ने का स्रादेश देता है! शीघ ही वे चारों किव ब्रदृश्य हो जाते हैं ब्रौर ये शेष बचे गुरु-शिष्य एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं, जहाँ के लिये सूर्य ख्रौर सूर्य की प्रभा क्या, सूर्य की एक किरण ख्रौर प्रभा की एक इलकी-सी भालक भी सपने की बात है।

#### पर्व पाँच-

इस घरे से अपेनाकृत निचले घरे में उतरकर वर्जिल श्रीर दान्ते नरक के दूसरे घरे में पहुँचते हैं। यहाँ उन सारी श्रात्माश्रों को दंड दिया जाता है जिन्होंने श्रपने जीवन-काल में श्रपने पावन जीवन को श्रपने कृत्यों से सदैव ही श्रपावन किया है! यह घरा व्यास में पहले घरे से अपेनाकृत छोटा है! इसका श्रधिपति न्यायाधीश माइनॉस है! वह सभी नवागन्तुक श्रात्माश्रों के भाग्यों का निर्णय करता है, श्रीर श्रन्त में उन सबको श्रपनी पूँछ के फंदों में फाँसकर, उनके लिये निश्चत, विभिन्न घरों में पहुँचा देता है।

माइनॉस की निगाह दान्ते पर पड़ती है श्रीर यह उसे भयानक-रूप से धमकाता है, किन्तु, जब वर्जिल एक बार फिर यह मेद खोलता है कि वे किसी श्रपेचाकृत श्रधिक महान शक्ति के द्वारा वहाँ मेजे गये हैं तो, माइनॉस भी उन्हें श्रपनी सीमाश्रों से जाने की श्रनुमित दे देता है। वे दोनों श्रागे बढते हैं। उनके हर बढ़ते पग के साथ यातनाग्रस्त श्रात्माश्रों का श्रार्चनाद

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>रोसन चरित्र-नायिका

बढ़ता जाता है। अन्त में वह आर्त्तनाद गर्जन में परिणित हो जाता है श्रीर लगता है जैसे कि वे श्रीर श्रिषक न सुन सकेंगे श्रीर बहरे हो जायेंगे। एक च्लण बाद ही दान्ते देखता है कि यहाँ की श्रतल खाड़ी की भयंकर भंवर में श्रसंख्यक श्रात्मायें तड़प रही हैं, जिन्हें पल-भर के विराम की भी श्राज्ञा नहीं है। वह उनके समीप से निकलता है श्रीर लक्ष्य करता है कि उन मी विलकुल वही दुर्दशा है जोकि किसी भयानक श्रांधी में वन के दुर्बल श्रीर निस्तहाय पित्त्यों की होती है। इसी समय वर्जिल शी श्रता से उनमें से कुछ की श्रीर उसका ध्यान श्राकृष्ट करता है श्रीर सेमिरैमिस , डिडो , क्लिश्रोपेट्रा , हेलेन, एकीलीज़, पेरिस, ट्रिस्टन , श्रीर कितने ही दूसरों को उसे संकेत से दिखलाता है!

उसी च्रण दान्ते की इच्छा होती है कि वह अपनी श्रोर श्राती हुई दो श्रात्माश्रों से बार्ते करे! वह वर्जिल से श्रनुमित मांगता है। उसे श्रनुमित मिल जानी है श्रीर वातचीत करने पर उसे पता चलता है कि उनमें से एक श्रात्मा है प्रसिद्ध प्रेमी पाउलों की श्रीर दूसरी उसकी साली श्रीर प्रेमिका फांचेस्कादारिमिनि की!परिचय पाने पर उसे श्राश्चर्य होता है श्रीर वह रिमिनि की श्रात्मा से प्रश्न करता है कि श्राह्मिर वह स्वयं क्यों उस दाक्ण-श्रवस्था में है। उत्तर में उसका कंठ भर श्राता है श्रीर वह कहती है कि दुख के च्रणों में बीते सुख की मधु-स्मृतियों से श्रिषक बड़ी श्रीर भयंकर यातना शायद ही कोई हो, फिर भी बात यों है कि विद्यार्थी-जीवन में जब वह स्वयं श्रीर पाउलो सहपाठी थे श्रीर साथ-साथ 'लान्सलॉट' की कहानी पढ़ते थे तो उन्होंने एक दिन श्रनुभव किया कि वे एक दूसरे को 'लान्सलॉट' की गाँति ही प्यार करने लगे हैं। इस तरह उनका श्रपराध यही था कि उन्होंने वही कार्य किया था जिसे कि पुस्तक में पाप ठहराया गया था। बहुत साफ़ है कि लेखक श्रीर पुस्तक दोनों का एक ही ध्येय था, श्रीर वह था प्यार का एक सलोना संसार बसाना श्रीर उसे रचा-संवार कर उसमें चार चाँद लगा देना। इतना कहकर रिमिन एक च्रण को रकती है। इस प्रकार वह श्रपना श्रपराध पूरी तरह स्त्रीकार भी नहीं कर पाती कि उसकी श्रीर उसके प्रेमी की संरच्चिका एवं श्रिषकारिणी तेज़ हवा उन दोनों को श्रागे उड़ा ले जाती है। दान्ते उनकी श्रार्त-ध्वन सुनकर इतना सहम हो उठता है कि श्रवेत हो जाता है।

पर्वे छः-

दान्ते सजग होता है श्रीर देखता है कि इसी बीच में वरजिल उसे तीसरे घेरे में ले श्राया है। इस प्रदेश में सदैव ही कड़ाके का जाड़ा पड़ता है, सदा ही पानी बरसता रहता है श्रीर इस श्रृतु को श्रीर भी भीषण बनाने के लिये जब-तब ही श्रोले भी पड़ने लगते हैं, हिम वर्षा होती है। यहाँ 'सरबिरस' नामक एक तीन सिर का कुचा राज्य करता है। यह कुचा उन सारी श्रातमाश्रों की दुर्गति करता श्रीर उन्हें श्रापने तीक्ष्ण पंजों से चीर फाड़ डालता है जो श्रापने जीवन-

<sup>ै</sup>एसीरिया की महारानी - <sup>२</sup> टायर की महारानी - <sup>3</sup> मिश्र की महारानी - <sup>3</sup> कॉर्नघाल के भाष र नामक राजा के दरवार का योद्धा-बादशाह मार्क का भतीजा

काल में वृकोदर रही हैं, जिन्होंने सदा ही परिमाण से ऋषिक भोजन किया है ऋौर जिन्होंने सदैव केवल अपने पेट पाटने की ही चिन्ता की है। इस कृत्ते के समीप पहुँचते ही वर्जिल उसके मांस के भूखे, ख़ून के प्यासे हिंसक जबड़ों में एक सुठा पूज काक देता है ताकि वह उस पर ऋौर उसके शिष्य पर वार न कर सके, श्रीर शीघता से उधर से होकर गुज़र जाता है। इसके बाद वह एक ऐसे स्थान में स्राता है जहाँ उसे स्रीर दान्ते की पृथ्वी पर धूलि फांकती हुई स्रसंख्यक **ब्रात्मा** श्रों के ऊपर से हो कर चलना पड़ता है ! इस तरह वे ब्रागे बढ़ते हैं कि एक ब्रात्मा उठ बैठती है, सहसा ही दान्ते से प्रश्न करती है कि क्या वह उसे वहीं नहीं पहिचानता, और फिर स्वयं ही अपना परिचय देती है कि वह फ्लोरेंस के दैत्य-वृकोदर 'चाक्कों की आत्मा है। दाँते कुछ समभ नहीं पाता, किन्तु मन-ही-मन सोचता है कि सम्भव है, इसमें कुछ भविष्य वाणी की शक्ति हो, ऋतएव वह उसी के नगर का भविष्य जानने को उत्सुक हो कर उससे उस ऋाशय का प्रश्न करता है। चाक्को की श्रात्मा उत्तर देती है कि उस नगर का एक राजनैतिक दल दसरे को शीघ्र ही पराजित करने वाला है, किन्तु तीन साल बाद वह स्वयं भी कहीं का न रहेगा। इतना कहने के बाद आतमा जैसे कुछ सोचने लगती है, किन्तु दूसरे ही चए फिर कहना आरम्भ करती है कि उस नगर में केवल दो न्याय-प्रिय व्यक्ति रह गये हैं, शेप सब जैसे के तैसे हैं। इसके बाद वह चप हो जाती है श्रौर दान्ते दूसरा प्रश्न करता है कि श्रन्त में उसके मित्रों का क्या हुशा! इस पर वह श्रात्मा फिर मुखरित हो उठती है श्रीर कहती है कि उनमें कुछ हेडीज़ के विभिन्न प्रदेशों में हैं श्रौर, यदि वह इसी प्रकार श्रौर निचले प्रदेशों में उतरता रहा तो, उससे श्रनिवार्य-रूप से मिलेंगे! इतना ही नहीं, मित्रों की चर्चा श्राने पर वह दान्ते से श्राग्रह करती है कि वह श्रपनी मनोहर श्रौर मधुर दुनिया में लौटने पर उसके शेष मित्रों से उसकी चर्चा श्रवश्य करे। इसके बाद वह ऋषें कें मूंद लेती है ऋौर उन तमाम ऋपराधियों में एक बार फिर लुप्त हो जाती है! वे सब-के-सब न्यूनाधिक ऋषे हैं! इसी समय वर्जिल दान्ते को स्चित करता है कि देवदूत की श्रंतिम शंखध्विन के समय तक इस श्रात्मा की मुक्ति सम्भव नहीं है। तत्पश्चात गुर-शिष्य धूल श्रीर धूल में मिली श्रात्मात्रों के पथ से श्रागे बढ़ते हैं। एक बार फिर वर्जिल दानते को सम्बोधित करता है स्त्रौर कहता है कि यद्यपि पथ पर विछी हुई पापात्माएं पूर्ण मुक्ति की स्त्राशा तो नहीं कर सकतीं, किन्तु तो भी उनके विकास का द्वार उनके लिये पूर्णतया बन्द नहीं है।

पर्व सात-

इस तरह बातें करते हुये दोनों यात्री चौथे घेरे में उतर ख्राते हैं। इस प्रदेश का राजा प्ल्यूटस है! वह पहिले तो उनके उधर से ख्राने पर ख्रापित करता है, किन्तु जब वर्जिल उसके स्वामी ख्रौर किसी समय के सर्वोच्च देवदूत की चर्चा करता है, उसे ख्रपने उस प्रदेश से हो कर जाने के द्राधिकार से ख्रवगत करता है ख्रौर बतलाता है कि उसे तो उस स्थान तक जाना ही है, जहाँ माइकेल ने शैतान को बन्दी कर रक्खा था, तो वह ख्रत्यन्त विनम्न हो उठता है ख्रौर उन्हें ख्रपने प्रदेश से होकर ख्रागे बढ़ने की ख्रनुमित देता है।

थोड़ी दूर जाने के बाद वर्जिल दान्ते को बतलाता है कि यह घेरा दो प्रकार के व्यक्तियों की आत्माओं का कारागार है। एक तो उनका, जो अपने जीवन-काल में आजन्म लोभ और लिप्सा के शिकार रहे हैं और दमड़ी दमड़ी पर अपना ईमान बेचते रहे हैं, कौड़ी-कौड़ी पर जान देते रहे हैं, दूसरे उनका, जो अपने जीवन-काल में सदैव मितव्ययी रहे हैं, और इसलिये कभी भी अपने सोने-चाँदी और वैभव का सदुपयोग नहीं कर सके हैं। इतना बतलाने के बाद वर्जिल इस प्रदेश में दी-जाने वाले दण्ड की चर्चा करता है और कहता है कि यहाँ के सारे अपराधियों को बहुत भारी-भारी पत्थर लुढ़काने पड़ते हैं। सहसा हां, दान्ते की निगाह कुळु पादियों की आत्माओं पर जा टिकती है, जो अपने जीवन-काल में अपने को विशेष ईश्वर भक्त और साधु प्रमाणित करने के बिचार से परभ्यरा के अनुसार अपने सिर तक मुंडवाते रहे हैं। इस भौति उसके आश्चर्य का टिकती है, जो अपने जीवन-काल में अपने को विशेष ईश्वर भक्त और साधु प्रमाणित करने के बिचार से परभ्यरा के अनुसार अपने सिर तक मुंडवाते रहे हैं। इस भौति उसके आश्चर्य का टिकाना नहीं रहता जब उसके सामने यह सत्य आता है कि बड़े-बड़े साधु और मठाधीश भी अपने को इन पापों से अक्कूता नहीं रख सके हैं। इसी बीच में वर्जिल बड़ी योग्यता से उसकी शंका का समाधान करता है और उसे समभाता है कि विधि का विधान तो कुळु ऐसा था कि सभी राष्ट्र कम से अपने-अपने प्रमुख का सुख लाम करते, किन्तु दुर्भाग्य है कि वे और उनके सारे निवासी भाग्य के शिकार हो गये और उनके मन का चंचलपन स्वभाव बन कर ही नहीं रह गया प्रस्तुत एक कहावत का रूप भी पा गया!

इसके बाद ही वे एक कूप के पास से निकलते है, जिसका पानी उमड़ रहा है और सोते का रूप धारण कर रहा है। दोनों किव इसी सोते की अधोमुखी धारा के सहारे चल कर स्टिक्स नामक एक दलदल पर आ निकलते हैं। दान्ते देखता है कि यहाँ सैकड़ों नंगे जीव दल-दल में फंसे हुये तड़प रहे हैं और उन्मत्त होकर आपस में टकरा कर एक-दूसरे को धक्का दे रहे हैं। विजल दान्ते की उत्सुकता का अनुमान कर लेता है और उसे उन आत्माओं का परिचय देता है। वह कहता है कि ये वे आत्मायें हैं जिनका कोध पर कभी कुछ वश नहीं चला, जिन पर कोध सदैव ही हावी रहा और जिन पर, अन्त में, उसने विजय भी प्राप्त कर ली। इतना कहकर वह थोड़ा स्कता है और फिर आरम्भ करता है कि ऐसी कितनी ही आत्मायें इस गंदे पानी की तह में दबी पड़ी है, जिनके साथ रहना और जिनका साथ देना वे बुलबुले तक पसन्द नहीं करते, जिनका विधाता इन आत्माओं की साँस की वायु है, जो प्रति च्रण तल पर आते रहते हैं और लोगों की हिन्ट पड़ते ही सदा के लिये ख़ुप्त हो जाते हैं।

इतना कह कर वर्जिल चुप हो जाता है श्रौर दान्ते विचार शील हो उठता है। इस प्रकार इस वीभत्स तालाव के किनारे-किनारे चल कर दोनों किव, श्रन्त में, एक ऊँचे स्तम्भ के इतर पर श्रा-जाते हैं।

### पर्व आठ-

इस ऊंचे श्रौर विशाल स्तम्भ से रह-रहकर लाल लपटें लहक उठती है, जैसे कि वे जलपोत के संकेत हों। दूसरे ही च्या एक पोत उस श्रोर श्राता दिखलाई पड़ता है श्रौर यह बात सिंद्र हो जाती है।

यहाँ स्त्राने पर उस पार पहुँचने के लिये वर्जिल पोत पर चढ़ना चाहता है, किन्तु 'फ़्लेजियस' नाम का एक चिड्चिड़ा केवट नाक-भौं सिकोड़ने लगता है श्रीर उसके द्वारा सन्तष्ट त्र्यौर शान्त किये जाने पर ही उमे श्रपनी नाव पर क़दम रखने देता है! इस प्रकार स्वयं नाव पर पहुँच जाने पर वर्जिल दानते को भी ऋपने पास बुला लेता है। नाव चल पड़ती है और दानते देखता है कि हर दूसरे ही च्रण कोई न कोई सिर गंदे पानी के ऊपर उभर श्राता है श्रीर दसरा हुव जाता है। वह विस्मय से इस दृश्य पर विचार करता रहता है कि ऐसा ही एक सिर उसके समीप निकल कर उससे प्रश्न करता है कि वह कौन है जो ऋपने निश्चित समय के पूर्व ही वहाँ श्रा गया है ! किव तुरन्त ही उत्तर देता है कि उसका विचार वहाँ ठहरने का नहीं है श्रीर वह शीघ ही अपने लोक को लौट जायेगा। किन्तु इस उत्तर से ही उसका जी नहीं भरता और उसके सौहाद्र से प्रभावित होकर वह उस ज्यात्मा का परिचय भी पाना चाहता है। परन्तु, यह भाव मन में त्राते ही वह उस क्रॉरजेटी नामक पापी को पहचान लेता है स्रौर घृणा से भरकर उसकी स्रोर से मुंह फेर लेता है। वर्जिल को उसका यह व्यवहार बहुत पसन्द स्राता है स्रोर जब दान्ते कामना करता है कि यह रात्त्स सदा के लिये इस दलदल में डूब जाये श्रीर इस तरह हूवे कि इसका दम घुटता रहे ऋौर इसके प्राण भी घोर कष्ट से निकले तो उसका गुरु उसी ऋोर ऋाती हुई प्रतिहिंसात्मक त्रात्मात्रों के एक दल की त्रोर संकेत करता है त्रौर कहता है कि उसकी इस इच्छा की पूर्ति के लिये ही वे ब्रात्मायें ब्रांधी की गति से उस ब्रोर बढ़ी ब्रा रही हैं। इतना सुनते ही त्रारजेंटा त्रपने ही दाँतों से त्रपना शरीर काटने लगता है त्रीर दलदल में हुब जाता है। इस भौति दानते की नाव स्त्रागे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद वर्जिल उसे सूचित

इस भौति दान्ते की नाव आगो बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद वर्जिल उसे सूचित करता है, कि अब वे शीघ ही डिस नामक उस महानगरी में पहुँचनेवाले हैं, जिसके ऊँचे स्तम्भ भीतर से आगा के रंग के हैं और दूर से चमक रहे हैं।

कुछ च्रण बाद ही वे उस नगरी की खाई में पहुँचते हैं। यहाँ यात्री धीरे-धीरे उसकी लोहे की दीवालों को घेरकर खड़े हो जाते हैं, जिनपर नीचे की ख्रोर भुक कर भ्रमित ख्रात्मायें कोलाहल करने लगती हैं द्यौर जानना चाहती है कि वह कौन है जो मृतकों के प्रदेश में प्रवेश तो कर रहा है, किन्तु जिसने पहले कभी मृत्यु का ख्रानुभव नहीं किया। इस पर दान्ते उन्हें सन्तुष्ट करने का संकेत करता है ख्रौर वे सब ख्रहश्य हो जाती हैं, मानों उन्हें उस प्रदेश में प्रवेश करने का निमन्त्रण दे रही हों! किन्तु जब यात्री फाटकों पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि वे उसी प्रकार बन्द हैं ख्रौर उनका खुलना किटन है! वर्जिल उन सब की ख्रधीरता ख्रानुभव करता है ख्रौर उन्हें बतलाता है कि वे दीवारों पर भुकी हुई दुष्द्रात्मायें वे हैं जिन्होंने हेडीज़ में ईसा के प्रवेश का भी विरोध किया था, किन्तु पहले 'ईस्टर' के दिन जिनकी शक्ति का विनाश किया गया था ख्रौर इस प्रकार जिन्हें हार खानी पड़ी थी।

# पर्व नव-

इस दृश्य से दान्ते भय से कांपने लगता है। उसे इस स्थिति में देखकर वर्जिल सचित

करता है कि यद्यपि पहला व्यक्ति तो वह स्वयं है जिसने इनीयस के साथ \*'क्यूमियनसिबिल' के नेतृत्व में पहिले-पहिल इन प्रदेशों की यात्रा की, तथापि वह दो चार ऋौर लोगों के भी नाम गिना सकता है, जिन्हें वह जानता है ऋौर जिन्होंने प्रेत-पुरी के इन वीमत्स ऋौर विषम प्रदेशों में जाने का साहस किया है।

इसी समय जब कि वर्जिल अपने शिष्य से इस प्रकार वातें कर रहा है, इस स्तम्भ के सिरे पर प्रतिहिंसा की तीन दानवीयाँ अकस्मात् दिखलाई पड़ती है। वे इन अनिमंत्रित, अनावश्यक जीव-धारियों को देखते ही मेडूसा नामक दानवी का आवाहन करती हैं कि वह आये और उन्हें पत्थर बना दे! वर्जिल सावधान हो जाता है और दान्ते को आदेश देता है कि वह किसी प्रकार भी उस दानवी की हर वस्तु को पत्थर बना देनेवाली दृष्टि से अपनी दृष्टि न मिलाये। इतना ही नहीं प्रत्युत इसिलये कि उसके संरच्या में उसे किसी तरह की आँच न आने पाये, वह अपने हाथों से उसकी आँखें मूँद लेता है। इस तरह कुछ देर के लिये अन्धा हो जाने पर दान्ते किनारे से टकराती हुई लहरों की ध्वनि सुनता है और जब वर्जिल उसकी आँखें मुक्त कर देता है तो वह देखता है कि एक देवदूत 'स्टिक्स' से होकर आ रहा है, किन्तु फिर भी उसके पैर विल्कुल साफ़ है, जैसे कि वह धरातल के ऊपर-ऊपर होकर अपना रास्ता तय कर रहा हो! देवदूत उनके समीप आता है और उसके हाथ के स्पर्श-मात्र से 'डिस' के फाटक अनायास खुल जाते हैं। इस प्रकार अपना कार्य कर चुकने के बाद यह देवदूत तुरन्त ही लौट पड़ता है और उन दो महान किवयों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता, जो कृतज्ञता के कारण इस समय नत मस्तक हो रहे हैं, जैसे कि यही उनका स्वाभाविक रूप हो।

X

×

शीघ ही गुरु-शिष्य फाटक के भीतर के नगर में प्रवेश करते हैं। यहाँ दान्ते देखता है कि लाल ग्रोर दहकते हुए कफ़न में लिपटे ग्रसंख्य पापी जलती हुई चिकनी मिट्टी में धंसे-पड़े हैं। वह ग्रपने गुरु से उनके विषय में कुछ जानना चाहता है। उत्तर में वर्जिल कहता है कि इनमें विशिष्ट धार्मिक वर्गों के नेता या ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रपने जीवन-काल में विशिष्ट धार्मिक-सिद्धान्तों को कुछ-का-कुछ रूप देकर उनका प्रतिपादन ग्रौर प्रचार किया है, ग्रतएव उनके समाधि-स्थान को उतना ही तपाया जा रहा है, जितना कि उनमें स्थित ग्रात्माग्रों के भ्रामक उपदेशों के द्वारा समाज ग्रौर जनता की हानि हुई है।

# पर्व दस-

इस प्रकार इन धधकती हुई समाधियों श्रौर दुर्ग की उत्तप्त दीवारों के बीच से वर-जिल दान्ते को एक ऐसे स्थान पर ले श्राता है, जहाँ एक खुली हुई समाधि में गिवेलाइन जाति का नेता फ़ैरीनाटा पड़ा-तड़प रहा है! यह योद्धा उन्हें देखकर श्रपनी श्राग से दहकती हुई

<sup>\*</sup>क्यूमिया-द्वीप की तीन बुद्धिमान रात्तियों में से एक—

समाधि से उठने का यत्न करता है श्रौर थोड़ा उठकर दान्ते को स्चित करता है कि दो बार खदेड़े जाने के बाद उसकी जाति के प्रतिद्वंदी ग्वेल्फ्स एक बार फिर फ़लोरेंस में लौट श्राये हैं। इसी समय एक दूसरा पापी श्रपने कफ़न के किनारे से सिर निकालकर बाहर फांकता है श्रौर बहुत उत्सुक होकर उन दोनों से श्रपने पुत्र ग्विडों का कुछ हाल-चाल जानना चाहता है। इस मौत यह प्रमाणित हो जाता है कि इन श्रमाणी श्रात्माश्रों को भूत श्रौर भविष्य दोनों का पूर्ण जान है, किन्तु वर्तमान इनके लिए एक रहस्य है। इस पर दान्ते हतना श्राश्चर्यचिकत हो उठता है कि पहले तो उसके मुँह से शब्द नहीं निकलता किन्तु फिर वह भूतकाल में ग्विडों का उल्लेख करता है। उसके भूतकाल में बात श्रारम्भ करने के कारण श्रामाणा पिता समभ-वैठता है कि उसका पुत्र मर गया है, श्रतएव एक हृदय-विदारक कन्दन के साथ वह श्रपने कफ़न में सिर गड़ा कर पड़ रहता है, जैसे कि श्रमी श्रमी यह दूसरी मृत्यु श्राई हो! सहसा ही दान्ते श्रनुभव करता है कि श्रनजाने में ही उससे एक भयंकर भूल बन पड़ी है, जिसके कारण उस श्रात्मा को बड़ा कष्ट पहुँचा है, श्रतएव वह श्रपनी भूल सुधार का श्रौर कोई रास्ता न देखकर फ़ैरीनाटा से श्रनुरोध करता है कि वह जल्दी-से-जल्दी श्रपने पड़ोसी को स्चित कर दे कि उसका पुत्र श्रभी जीवित है श्रौर सकुशल है।

कहना न होगा कि अब तक दान्ते जो कुछ देखता-सुनता है, उसे समक्त नहीं पाता, अप्रतएव अधीर हो उठता है, और सोच-विचार में पड़ जाता है, तो भी दंडित पापियों पर सहानु-भूति की एक दृष्टि डालता हुआ आगे बढ़ता है! शीघ्र ही विज्ञिल उसकी व्ययता लक्ष्य करता और उसे इस विश्वास से धैर्य बंधाता है कि यात्रा के अंत में स्वयं विएट्रिस उसके सारे प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर देगी, उसकी सारी शंकाओं का समाधान करेगी!

# पर्व ग्यारह-

श्रव दोनों कि एक खाई पर श्रा निकलते हैं! इसमें से ऐसी भीषण दुर्गिन्ध निकल रही है कि उनका दम घुटने लगता है श्रीर वे एक पथरीली समाधि के पीछे शरण श्रहण करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार जब कि वे यहाँ कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, दान्ते देखता है कि वह खाई न होकर एक समाधि है, जिस पर उस पोप एनैस्टेशियस का नाम खुदा हुआ है, जो कि श्रपने जीवन-काल में पथ-भ्रष्ट हो गया था। इस तरह थोड़ी देर तक उस स्थान पर खड़े रहने के कारण वे उस दुर्गिन्ध के श्रादी हो-चलते हैं, श्रीर तब वर्जिल श्रपने सहचर मित्र को सूचित करता है कि श्रव वे सातवें घेरे के उन तीन क्रमिक उपघेरों से होकर निकलने वाले हैं, जहाँ उन तमाम हिंसक श्रथवा उस श्रात्माश्रों को दण्ड मिलता है, जिन्होंने श्रपनी इच्छा से बलात कुछ ऐसे कार्य किये जिनके कारण ईश्वर को या उनके साथियों को किसी-न-किसी प्रकार पीड़ा पहुँची, उन्हें कष्ट हुआ!

# पर्व बारह-

दान्ते वर्जिल की बात ध्यान देकर सुनता है श्रौर श्रागामी दृश्यों श्रौर घटनाश्रों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। वर्जिल एक ढालू रास्ते से उसे एक दूसरे घेरे की सीमा पर ले श्राता है। यहाँ, सहसा ही, 'मिनोटॉर' से उनकी भेंट होती हैं! इस दैत्य के दृश्य-मात्र से दान्ते पसीने-पसीने हो उठता है, किन्तु वर्जिल 'यीसियस' के नाम का उल्लेख करता श्रौर उसे लड़ने के लिए ललकारता है। दूसरे ही च्लण वह भयानक बैल के समान राचस नीचा सिर करके उसकी श्रोर भगटता श्रौर उस पर हमला करना चाहता है। वर्जिल इससे लाभ उठाता श्रौर दान्ते के साथ एक ढालू पथ पर नीचे की श्रोर भाग-खड़ा होता है, किन्तु इस रास्ते के पत्थर मरण्शील, जीवित मनुष्यों के चरणों का बोभ सम्हालने के श्रादी न होने के कारण दूरकर खिसकने लगते हैं, जैसे कि वे किन्हीं श्राने वाले संकटों की पूर्व-सूचना हों! इसी समय वर्राजल दान्ते को बतलाता है कि वह पिञ्जली बार जब हेडीज़ में श्राया था तो यह रास्ता कम संकटापन्न था, किन्तु उसके बाद ईसा के प्रेतपुरी में उतरने के समय एक भूचाल श्राया, जिसने इस प्रदेश को भक्तभोर दिया श्रौर उस रास्ते को वर्तमान ऊबड़-खाबड़ रूप दे दिया!

शीघ ही वर्जिल एक खौलती हुई, 'फ्लेगेथॉन' नामक रक्त की नदी की स्रोर संकेत करता स्रोर दौतें को वे सभी पापी दिखलाता है, जो कि उसमें विभिन्न गहराइयों में पड़े उबल रहे हैं, क्योंकि स्रपने जीवन-काल में उन्होंने स्रपने पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार किया था स्रोर उनकी हत्या की थी। दानते देखता है कि यद्यपि वे सारी पतित स्रात्मायें इस रक्त के पारावार से जान-बचाकर निकल भागना चाहती हैं तो भी वे रखवालों के दलों के कारण स्रपनी सीमा के बाहर कांक भी नहीं पातीं। ये रखवाले नदी के दोनों किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं, स्रोर धनुष-बाण से भली भाँति सुसिज्जत हैं, किन्तु इनमें से प्रत्येक का स्राधा शरीर मनुष्य का है स्रोर स्राधा घोड़े का! ये नज़र पड़ते ही वर्जिल को भी ललकारते स्रोर उसे मार-डालने को धमकाते हैं, किन्तु वह बहुत शान्तभाव से उत्तर देता है कि वह उनके नेता 'किरॉन' से मिलना चाहता है। वे रखवाले उसे शीघ ही बुलवाते हैं। इसी बीच जब कि वह 'किरॉन' की प्रतीज्ञा कर रहा है, वर्जिल दान्ते को 'नेसियस' नामक उस राज्ञस को दिखलाता है, जिसने कभी हर कुलीज़ को पत्नी को बलपूर्वक ले-भागने की कोशिश की थी!

एक च्रण बाद ही 'किरॉन' उनकी श्रीर श्राता नज़र श्राता है। वह बहुत श्रचरज करता है जब वह देखता है कि उन दोमिलनार्थियों में से एक की छाया ज़मीन पर पड़ रही है श्रीर उसके पैरों के नांचे के पत्थर रह-रह कर जुड़क रहे हैं, जिससे यह साफ है कि वह श्रभी जीवित मनुष्य है। वर्जिल उसके विस्मय के समाधान के लिए उसे बतलाता है कि सचमुच ही उसका साथी जीवित मनुष्य है, किन्तु वह प्रेत पुरी से होकर श्रागे बढ़ना चाहता है श्रीर इस प्रदेश में उसका

<sup>े</sup> एक राचस जिसका 'क्रीट' में 'थीसियस' ने वध किया-

पथ-प्रदर्शन करने के लिये ही वह स्वयं उसके साथ भेजा गया है। इतना ही नहीं, इतना बतला कर वह उससे आप्रह करता है कि वह अपने किसी सहकारी को बुलाये और उसे आदेश दे कि वह उसे रक्त की नदी के उस पार कर दे क्योंकि किसी भी मृत आत्मा की तरह वह स्वयं हवा पर नहीं चल सकता! उसकी बात समाप्त होते ही 'किरॉन' नेसियस को इस कार्य के लिये बुलाता है और निर्देश करता है कि वह किव दान्ते को बड़ी होशियारी से नदी के पार ले जाय! नेसियस अपने नायक की आजा का पालन करता है और दान्ते को साथ लेकर चल पड़ता है। राह में वह दान्ते से कितनी ही बार्ते करता है और इन बातों के सिजसिले में उसे बतलाता है कि इस रक्त की नदी में वे सभी हिंसक आत्मायें हैं, जिन्होंने अपने जीवन-काल में केवल रक्तपात में ही सुख पाया है, उदाहरण के लिये 'सिकन्दर', 'डाइनाइसियस'' आदि!

योड़ी देर बाद ही दान्ते उस पार पहुँच जाता है श्रौर नेसियस श्रकेले लौट पड़ता है। पिछले च्लों में यद्यपि वह साथ नेसियस के ही रहा है, तो भी उसका संरच्चक श्रपने उत्तरदायित्व के प्रति सर्वदा श्रौर सर्वथा सजग रहा है।

# पर्व तेरह—

इसके बाद दोनों यात्री अब घोर घने जंगल में प्रवेश करते हैं! यह जंगल नरक के सातवें घेरे का दूसरा विभाग है। वर्जिल के कथनानुसार इस जंगल के प्रत्येक कँटीले भाड़-भंखाड़ में किसी-न-किसी आत्म-हंता का निवास है, और इस जंगल के पेड़ों की ऊंची शाखें हारपीज़ नामक राच्सोंकी उपस्थित की परिचायक हैं! इन राच्सों के प्रायश्चित और चीतकार से सारा वातावरण करुणा और भय से भर-उठा है, किन्तु वे श्रंकुरित होते ही हर पत्ते को बड़ी नृशंसता से निगल जाते हैं।

दानते पश्चातापों श्रौर श्राहों-कराहों की इस तीव्र वायु से द्रवित श्रौर भयांतिकत हो-उठता है, श्रौर प्रश्नस्चक दृष्टि से वर्जिल की श्रोर देखता है। उत्तर में वर्जिल उसे श्रादेश देता है कि वह पास के किसी भी एक पेड़ से एक डाल तोड़ ले। वह श्रपने निर्देशक की श्राज्ञा का पालन करता है श्रौर देखता है कि उसके डाल तोड़ते ही उस स्थान से टप-उप कर रक्त की बंदें चूने लगीं! इतना ही नहीं, उसे लगता है जैसे कि उसकी इस निर्देशता के लिये कोई बहुत उग्र होकर उसे फटकार भी रहा है! वह उत्सुक हो उठता है श्रौर तब उसे जात होता है कि उस विशिष्ट पेड़ पर निवास करने वाली श्रात्मा श्रपने जीवन काल में 'फ्रोड्रिक द्वितीय' की श्रान्तरंग सहायक-मंत्री रही थी, किन्तु जिसने श्रपने किन्हीं दुष्कृत्यों के कारण लज्जाजनक परिस्थिति में पड़ कर श्रौर श्रिधिक श्रपमान न सह सकने के कारण श्रात्म-हत्या की शरण ली थी। वह यह सब बड़े ध्यान से सुन रहा है कि सहसा ही, उस मेतात्मा का कएठ भर श्राता है श्रौर एक श्रान्तनाद सुनाई पड़ने लगता है। दूसरे ही चण वह देखता है कि श्रागे-श्रागे दो नंगी श्रात्मायें श्रपना श्रापा खोये

<sup>े</sup> वह हत्यारा जिसने 'सिराक्यूज़' का वध किया था-

र वे राइस जिनका आधा शरीर कियों का होता है और आधा चिदियों का —

भागी जा रही हैं श्रीर उनका पीछा कर रहा है एक शिकारी श्रीर उसके साथ भयावने भारी कुत्तों का एक दल निनके मोटे श्रोंठ नीचे भुके हैं श्रीर निश्चितरूपेण मांस-लोलुप हैं। शीघ ही कुत्तों का दल उन दो नग्न शरीरों में से एक पर टूट पड़ता है श्रीर त्त्रण में ही उसे चीर-फाड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालता है। दान्ते इस दृश्य की वीभत्सता सहन नहीं कर पाता श्रीर कांपने लगता है! इसी बीच में वर्जिल उसे बतलाता है कि यह श्रपराधी श्रपने जीवन-काल में कोई श्रातिव्ययी नवयुवक था, जिसने श्रपने महाजनों का धन वापिस न कर-उनसे पिंड छुड़ाने के लिये विष-पान कर प्राण-त्याग दिये थे, किन्तु जो मरने के बाद भी उनसे मुक्त न हो सका था! उसके कथनानुसार ये शिकारी श्रीर कुत्ते उन्हीं महाजनों के प्रतीक हैं।

# पर्व चौदह-

इस मृत्यु के समान ही भयोत्पादक वन से निकलने पर दान्ते इस घेरे के तीसरे विभाग में प्रवेश करता है! यह जलती हुई बालू का प्रदेश है। यहाँ घरती पर पड़ी हुई असंख्यक मुलसती, नंगी आत्माओं पर आग की वर्षा हो रही है! ये अपने हाथ-पैर पटक-पटक कर अपनी पीड़ा कम करने का निष्फल प्रयत्न कर रही है। इन सारी पीड़ित आत्माओं में केवल एक ही ऐसी पूर्ण और विशाल आत्मा है जो इस अग्नि-वर्षा की ओर से अन्यमनस्क है। दान्ते उसे देखता है और प्रश्न करता है कि यह कौन हो सकता है। उत्तर में वर्जिल उसे समभाता है कि यह पापात्मा और कोई न होकर राजा कैपैनियस है। जिसने अपने जीवन-काल में अपने अन्य छः साथी-राजाओं के साथ वियोशिया की राजधानी थीब्ज़ पर आक्रमण किया और उसे घर लिया था, जिसने अपनी शक्ति और अपने षीरुष के दुर्दमनीय मद में चूर होकर जूपिटर पर व्यंग्य-वाणों का प्रयोग किया था, और जिसका वध जूपिटर ने स्वयं अपने विजली के वज्र की सहायता से किया था।

×

गुरु-शिष्य बड़ी सावधानी से इस प्रदेश से गुजरते हैं। वे जलती-हुई बालू के पथ को बचाने के लिये एक लाल स्रोत को पार करते हैं। यह लाल स्रोत कीट के इडा पर्वत से सीधे यहां तक आता है और इसका उद्गम-स्थान उस प्रदेश की उस एक मूर्ति का तल है जिसका मुँह रोम की ओर घूमा हुआ है।

वर्जिल दान्ते को बतलाता है कि सारी संतप्त श्रौर दुखी पापात्माश्रों के श्रौंसू का खारा-जल ही इस सोते की जीवन धारा है श्रौर यह इतना गहरा श्रौर इतना श्रदूट है कि इसके कारण ही हेडीज़ की चारों विशाल नदियाँ हर श्रृतु में लबालब रहती हैं। इस तरह जब कि बातचीत चल रही है दान्ते प्रश्न करता है कि खाई में गिरने वाली श्रन्य दो नदियाँ कौन हैं श्रौर उन्हें श्रव तक क्यों नहीं मिलीं। इस पर उसका निर्देशक उसे उत्तर देता है कि यद्यपि वे एक गोला-कार पथ पर यात्रा करते रहे हैं तथापि वे श्रव तक पूरे प्रदेश का भली भाँति एक चक्कर भी नहीं

लगा पाये हैं प्रत्युत वे तो परिधि पर थोड़ी देर श्रौर थोड़ी दूर तक यात्रा करने के बाद ही एक उप-घेरे से दूसरे में उतरते रहे हैं श्रतएव उन नदियों को न देख पाना कोई श्रचरज की बात नहीं है।

# पर्व पन्द्रह-

इस श्रश्रु-प्रपात के किनारे इतने ऊँचे हैं कि वे दोनों किव इस प्रदेश की जलती-हुई बालू श्रीर श्रिग्न-वर्षों के दुष्प्रभावों से पूरी तरह श्रश्लूते श्रीर मली मांति सुरच्ति रहते हैं। किंतु शीघ ही प्रेतारमाश्रों के एक दल से उनका सामना होता है, जिनमें हर एक उन्हें भयानक दृष्टि से घूर-घूर कर देखता है। इनमें से एक पापी दान्ते को पहिचान लेता है श्रीर उसे सम्बोधित करता है। इस पर पहले तो दान्ते कुछ समभ नहीं पाता किंतु फिर उसे भी याद श्रा जाता है श्रीर उसे यह देखकर विस्मय होता है कि उसके सामने उसका बूढ़ा स्कूलमास्टर 'सेर ब्रुनेतो' है। वह उसके साथ-साथ चलने लगता है श्रीर 'ब्रुनेतो' उसे बतलाता है कि उसे श्रीर उसके साथियों को दएड दिया गया है कि वे सौ साल तक बराबर इस श्रीन-वर्षा के नीचे चलते रहें, न च्या भर को गरमी की रोक के लिये हाथ में पंखा लें श्रीर न पल भर को भी विराम के लिये रूकें! ब्रुनेतो की बात रुक जाती है किंतु वह स्वयं भी श्रपने पुराने शिष्य के विषय में कुछ जानना चाहता है श्रीर उससे प्रश्न करता है कि वह कैसे श्रीर क्यों उस निम्न-प्रदेश में श्राया। दान्ते उसे सन्तोष जनक उत्तर देता है। श्रंत में ब्रुनेतो भविष्य वाया करता है कि यद्यिप उसे कितने ही संकटों का सामना करना होगा तो भी श्रंत में वह इतना यश लाभ करेगा कि श्रमर होकर-रहेगा।

# पर्व सोरह-

वे उस पापात्मा को उसके भाग्य पर छोड़ कर श्रानी राह लेते हैं। श्रव वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ वह प्रपात, जिसकी धारा के साथ-साथ वे श्रवतक चलते रहे हैं, श्राठवें घेरे में बड़े वेग से गिरता है। यहाँ उन्हें उनकी श्रोर श्राती हुई तीन प्रेतात्मायें दिखलाई पड़ती है जो एक दूसरे के चारों श्रोर चक्कर काट रही है जैसे कि उनमें से हर एक-एक घूमता हुश्रा चक हो। वे दान्ते का वेथ देखकर बोल उठती है कि हो न-हो वह व्यक्ति श्रवश्य ही उनके श्रपने देश का है। दान्ते उनकी वाणी सुनता है श्रोर देखते ही भाँप लेता है कि वे तीनों तीन प्रसिद्ध खेल्फ १ -वीर हैं श्रीर जब वे उससे श्रपने निवास नगर कर हाल-चाल जानना चाहती है तो वह उनके नगर में इधर घटी तमाम नवीनतम घटनाश्रों का सविस्तार वर्णन कर जाता है। प्रेतात्मायें सन्तोध की सांस लेती हैं श्रीर श्रदश्य हो जाती हैं किन्तु इस प्रकार हवा हो जाने से पूर्व वे दान्ते से प्रार्थना करती हैं कि वह दुनिया में वापस लौटने पर उनके श्रपने नागरिक-परिचितों से उनकी चर्चा श्रवश्य करे श्रीर कहे कि वे सब उन्हें प्रायः याद श्राते हैं।

इसके बाद वे प्रपात के किनारे-किनारे खाई की सीमा पर आप्रा-पहुँचते हैं। यहाँ

<sup>े</sup> एक जाति-

वर्जिल दान्ते की कमर की रस्ती ढीली कर देता है श्रौर उसका एक सिरा खाड़ी में डालकर उसे स्चित करता है कि उसे किसी की प्रतीचा है, जिसका कुछ ही च्रणों में उपस्थित हो जाना निश्चित है। दूसरे ही च्रण खाई के गहरे तल से एक राच्स उभरता है जो डोर की सहायता से उनके पास श्रा-पहुँचता है।

# पर्व सत्तरह—

इस राच्नस का नाम जेरिस्नॉन है। यह धूर्त छल-कपट स्नौर जाल का साचात स्नवतार होने के कारण मनुष्य, पशु शौर सर्प का एक स्नद्भुत सम्मिश्रण श्लौर प्रतिरूप है। वर्जिल उससे प्रस्ताव करता है कि वह उन्हें खाई के तल में पहुँचा दे। इस बीच में दान्ते पास की पहाड़ी तक बढ़ जाता है, जिसकी चोटी पर श्रानेक पापात्मायें बन्दी हैं! वे उमे देखते ही ग्रापने हाथों से स्नपने मुँह ढंक लेती हैं। इन सबने श्रापने गलों में थैलियाँ पहन रक्ली हैं, चूंकि पृथ्वी पर ये मुनाफ़ान्ख़ोरों के नाम से बदनाम थीं श्लौर दूसरों को सताकर श्लौर उनका पेट काटकर श्रापने खाने के लिये स्न एकत्रित करती थीं। वह इनसे कुछ देर तक बातें करता रहता है, किन्तु फिर उसे वर्जिल का ध्यान श्लाता है, श्लौर, चूंकि वह नहीं चाहता कि वह व्यर्थ में उसकी प्रतीच्चा करे श्लतएव, वह लौट पड़ता है। वह उसके समीप श्लाने पर देखता है कि वह राक्षस की पीठ पर सवार हो रहा है। बर्जिल उसे देखते ही श्लपना हाथ फैला देता है श्लौर दान्ते सशंकित हृदय से उसकी वग़ल में बैठ जाता है। इसके बाद वर्जिल राच्स को रवाना होने का श्लादेश देता है श्लौर दान्ते को सम्हल कर सावधान होकर बैठने का, तािक ऐसा न हो कि वह गिर जाय! राक्षस चल पड़ता है श्लौर धीमी गित से नीचे की श्लोर उड़ता है। यही नहीं, वह श्लपनी गित का विशेष ध्यान रखता है। इरा भी तेज़ होने पर उसे श्लपने ऊपर सवार यात्रियों के लुड़क-पड़ने का डर है।

इस स्थान पर दान्ते अपने रोमांचकारी अनुभवों का बड़ा सफल और मनोहारी वर्णन करता है। वह इनकी तुलना 'फ़ीटॉन' की अनुभूतियों और 'आइकेरियस' के भयांतिकत मनोभावों से करता है, जबिक एक सूर्य के रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा था और दूसरा समुद्र में हूबता-उतराता रहा था। वह बड़े आलौकिक उंग से बतलाता है कि कैसे जब वह रास्त्स परिधि-जैसे रास्ते से नीचे उतर रहा था, उसकी उड़ती हुई दृष्टि आग से धधकते हुए तालावों पर पड़ी, और उसे लगा कि उन तालावों के भीतर की प्रताड़ित पापात्माओं के आर्चनाद और उनकी चीत्कार से उसके कान बहरे हो जायेंगे! वह कहता है कि शीघ ही वह रास्त्स एक समतल मैदान पर उतरा और इस तरह उतरा जैसे कि कोई बाज़ अपने शिकार पर दूटे। अब उसने उन्हें चिरकालीन, निष्ठुर और निर्मम पास की पहाड़ी के तल पर उतारा और फिर वह स्वयं अपने निश्चत निवास-स्थान की ओर इस तरह तांत्र गित से चल पड़ा जैसे कि खिंची हुई प्रत्यंचा से छूटा हुआ तीर!

<sup>े</sup> विचलस का पुत्र जो उचने के प्रयक्ष में मार वाला गया था--

## पर्व श्रठारह-

इस त्राठवें घरे की 'मालेबोल्जे' या क्राशुभ, त्रपवित्र खाई कहते हैं। ये प्रदेश दस खाइत्रों में विभाजित है, जिनके बीच के चट्टानी महराब पुल के रूप में रास्ते का काम देते हैं। यह पूरा प्रदेश पत्थर त्रौर बर्फ का है! इसमें प्रधान खाई से प्रतिच् ए प्राणधातक भाप उठती रहती है।

दान्ते यहाँ की पहली खाड़ी के समीप त्राता है, जहाँ क्रानेक सींगदार बैल क्राभागी क्रात्मात्रों को इस तरह लगातार कोड़े लगा रहे हैं कि उनका हाथ च्राग-भर को भी नहीं रकता। वह इन दुरात्मात्रों में एक को लक्ष्य करता और उसे पहचान लेता है। यह पापी धरती पर विलासियों के लिये दुरा वारिणी स्त्रियों की व्यवस्था करने वाला एक दलाल था जो इस समय क्रापने कमों का फल भोग रहा था। दान्ते इस पर विचार करता ही रहता है कि उसके सामने से अपराधियों का एक दूसरा दल निकलता है, जिन्हें दैत्य पशुत्रों की भौति हाँक रहे हैं। इनमें भी उसकी हिष्ट 'त्रारगोनाटों' के नेता 'जेसेन' पर जा-टिकती है। यह वह व्यक्ति है जिसने 'कॉलचीक़' के राजा 'ऐटीज़' की पुत्री 'मिडिया' की सहायता से स्वर्णिम-ऊन प्राप्त कर क्रापने साथियों की महत्त्वाकांचा की पूर्ति की थी, किन्तु जिसने क्रामारी होने की जगह अंत में मिडिया के साथ विश्वासघात किया था।

दोनों आगे बढ़ते हैं और एक पुल से इस प्रदेश के दूसरे विभाग में आते हैं, जहाँ अनेक पापी लीद के भीतर गड़े-पड़े हैं। इनका अपराध यह है कि जब यह जीवित थे तो इन्होंने अपनी चाटुकारी से लोगों का मन दूषित किया था! दान्ते इनमें से एक को पहिचानता और उससे कुछ बातचीत करना चाहता है। वह अपने गंदे वातावरण से उभरता और भारी मन से स्वीकार करता है कि उसे चापलू ने के कारण ही ये बुरे दिन देखने पड़े हैं और वह यहाँ पहुँच गया है जहाँ उसकी जीभ को किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं होता। बात समाप्त हो जाती है और इन अन्य विलासियों और चापलू सो में दान्ते की दृष्टि 'ताया' नामक वेश्या पर भी पड़ती है जो अपना बोया काट रही है और अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित कर रही है।

#### पर्व उन्नीस—

वे श्रौर श्रागे बढ़ते हैं श्रौर एक दूसरे चट्टानी-पुल की सहायता से तीसरी खाड़ी में श्रा पहुँचते हैं, जहाँ उन सब लोगों को यातना भोगनी पड़ती है, जिन्होंने श्रपने जीवन में घूस देकर धार्मिक पद प्राप्त किये थे श्रौर जिन्होंने धार्मिक पदों का क्रय-विक्रय किया था। यह सारे पापी सिर के बल कितनी ही धधकती हुई खाइयों में भोंके श्रौर डुबाए जा रहे हैं, जिनमें से उनके

<sup>ै</sup> वे लोग जो सुनहले ऊन के लिये समुद्र की यात्रायें करते थे-

र श्रनातोले फ्रांस का प्रसिद्ध उपन्यास—इस उपन्यास की नायिका—

भुलसे, तड़प रहे पैरों के श्रारक्त तलवे ही ऊपर दिखलाई पड़ते हैं। इसी समय दूर पर इस प्रकार की पापात्माश्रों पर एक लाल लपर मंडराती देखकर दान्ते वर्जिल से इस श्रिष्ठकारी श्रात्मा का परिचय पाना चाहता है। इस पर वर्जिल उसे ठीक उसी स्थान पर ले श्राता है श्रीर कहता है कि वह स्वयं उस श्रपराधी से श्रपना प्रश्न करे। दान्ते इस पथरीली खाई में दूर तक दृष्टि दौड़ाता है श्रीर जल्दी-से-जल्दी उत्तर पाने के लिये चंचल होकर श्रपना प्रश्न दुहराता है। पहले तो कुछ देर तक उसका प्रश्न गूँ जता रहता है, किन्तु फिर किसी का स्वर सुनाई पड़ता है. जैसे कोई बहुत कोध में कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हो। यह बोलने वाला 'निकोलस' तृतीय है, जो श्रपने प्रश्नकंत्तों को पहले तो 'पोप बोनेफ़ेसी' समभने की गुलती करता है श्रीर उत्तर देता है कि धार्मिक-पदों के सम्बन्ध में श्रपने पुत्रों, भतीजों श्रीर श्रन्य सन्यन्धियों का श्रनुचित पच्चात प्रहण करने के कारण ही श्राज उसकी यह दशा हुई है। किन्तु, एक च्या बाद ही वह भविष्य-वाणी करता है कि इसने क्या, शीघ ही श्रपेचाकृत एक श्रीर श्रिष्ठ पतित पोप इस प्रदेश में श्राने वाला है। उसकी इस बात पर दान्ते बहुत श्रिष्ठ उग्र हो उठता है श्रीर उसकी बहुत भर्तिना करता है।

# पर्व बीस-

'पोप निकोलस' से दान्ते की बातचीत सुनकर वर्जिल इतना प्रसन्न होता है कि वह उसे अपनी भुजाओं में भर लेता है और वेग से उस पुल की ओर बढ़ता है जो उन्हें इस प्रदेश के चौथे विभाग में पहुँचा देता है। यहाँ आने पर दान्ते के आगे से एक दल निलता है, जिसके सारे सदस्य धार्मिक पदों का पाठ कर रहे हैं, किन्तु जिनके सिर उनकी पीठ की ओर मोड़ दिये गये हैं! उस पर इस दृश्य का इतना प्रभाव पड़ता है कि वह द्रवित हो उठता है और रोने लगता है, किन्तु वर्जिल उसे शान्त करता है और विभिन्न आत्माओं को ध्यान से देखने का आदेश देता है। दान्ते उसकी आजा का पालन करता है और देखता है कि इन पापियों में वह 'चुड़ेल मैंतों' भी है, जिसके नाम पर उसके अपने निवास-नगर का नाम 'मेन्तुआ' रख दिया गया है। इतना ही नहीं, उसे तुरन्त ही जात होता है कि ये सब दुनिया के तमाम भविष्य-वक्ता, विरक्त, जादूगर और चुड़ेलें हैं, जिन्होंने अपने को भविष्य-दृष्टा मानकर भविष्य-दृष्टा बनने की कोशिश की थी, और जिन्हों इनके इसो जघन्य अपराध के लिये इस प्रकार दंड भोगना पड़ रहा था।

## पर्व इकीस-

गुरु-शिष्य श्रौर श्रागे बढ़ते हैं श्रौर एक दूसरे पुल के ऊपर से पास की एक खाई में भाँकते हैं। वे देखते हैं कि इस खाई के प्रवासी वे सारे बेईमान लोग हैं जिन्हों-

वोष-

ने पृथ्वी पर उन्हें सौंपी-गई धन-सम्पत्ति को श्रपना समक्क लिया श्रीर उसे पचा लिया। ये सब इस खाई के उस गहरे, गाढ़े उबलते हुये द्रव्य में हूब उतरा रहे हैं, जिसकी दुगिर्न्ध से दान्ते श्रनुमान करता है कि वह धूना है श्रीर जिसके कारण हठात् ही उसे वेनिस का वह स्थान याद श्रा जाता है, जहाँ जलयानों का निर्माण होता है। इसी समय वर्जिल दान्ते का ध्यान एक राच्स की श्रोर श्राकर्षित करता है जो एक पाप। को नचाकर, सिर के बल खाई में कोंक देता है श्रीर बिना इसकी चिन्ता किये कि उसका क्या हुश्रा, तुरन्त ही किसी दूसरे पापी की खोज में चल पड़ता है। दान्ते भरी-श्रांखों से यह दृश्य देखता है श्रीर यह भी कि किसी भी पापी का सिर ऊँची-काली लहरों के उपर उठा श्रीर उभरा कि कितने ही दैत्य कपटे श्रीर उन्होंने श्रपने लम्बे बर्छी की सहायता से उसे एक बार फिर ड़वा दिया।

इधर दान्ते इन दृश्यों में तन्मय रहता है और उधर वर्जिल आशंकित हो उठता है। वह नहीं वाहता कि उसका शिष्य भी इन पतित प्रेतों का शिकार हो अतएव वह उसे निर्देश करता है कि वह पहले पुल के गुम्बज के पीछे छिप जाय और तब वहाँ की सारी विपम और दारुण परिस्थितियों का अध्ययन करे। दान्ते उस स्थान में छिप जाता है, किन्तु शीध्र ही दूर के राज्स की गरुड़-दृष्टि उस पर पड़ जाती है, जो उसे लच्य कर उस पर आक्रमण करना चाहता है। परन्तु वर्जिल बहुत उम्र हो उठता है और घोषित करता है कि उनकी उस स्थान पर उपस्थिति की सारी ज़िम्मेदारी ईश्वरीय इच्छा और ईश्वर पर है। वह अपना यह वाक्य इतने प्रभावोत्पादक ढंग से, इतने सगुक्त शब्दों में कहता है कि उस राज्स के हाथ से बर्ज़ छूट-गिरता है, वह शक्तिहीन हो उठता है और उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा पाता! अपने वाक्य का यह प्रभाव देखकर वर्जिल दानते को उस पुल की मीनार के पीछे से लौटा लेता है। इसके बाद वह बहुत कठोर और रूखे शब्दों में उस राज्स को आजा देता है कि वह अगुआ वने और अपने विकृत-मुख साथियों की अनेक श्रीण्यों के बीच से सकुशल निकालकर उन्हें उस और पहुँचा दे। राज्स वर्जिल की आजा का पालन करता है, किन्तु जैसे ही गुरु-शिष्य उन पितत आतमाओं के बीच से निकलते हैं, वे उन्हें देखकर तरह-तरह की वीमत्स और भयानक मुद्रायें बनाती हैं।

# पव बाईस-

कितने ही युद्धों में सिकय-रूप से भाग लेने के कारण सेन्य-संचालन की सुन्यवस्था से पिरिचित होने के बाद भी इस समय, सहसा ही, दान्ते यह स्वीकार करता है कि इन दैत्य सैनिकों से अधिक सुपिरचालित और सिद्ध-हस्त सैनिक उसने नहीं देखे। वह लक्ष्य करता है कि यथा समय इन दलों का एक इदस्य आगे आता है और या तो कितने ही नये आये हुये पापियों को कोलतार की उस खाई में ढकेल देता है या अपना बर्छा भोंक कर किसी पापी को उस खाई के ऊपर उठा लेता है, उसे कुछ देर तक सक्त स्तोरता है और फिर नचाकर उसमें फेंक देता है। वर्जिल इस हर्य से करणाह ही-उठता है और एक पापातमा से कुछ पूछता है। वह उत्तर देती

है कि उसका व्यक्ति किसी समय 'नवार देश' का उच पदाधिकारी था, किन्तु उसने कितने ही लोगों की उसे सींपी गई धन-सम्पत्ति हड़प ली थी। वह इस श्राशय की श्रपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि श्रानतायी दैत्य उसे उस श्रोर श्राते देख पड़ते हैं, श्रीर वह उनके उत्पीड़न से कोलतार में हूबा-रहना कहीं श्रच्छा समभता है, श्रतएव तुरन्त ही उस दुर्गन्धिमय द्रव्य में हूब जाती है। यह देखकर हताश दैत्य श्रापस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यह लड़ाई इतनी विषम हो उठती है कि उनमें से दो राचस लड़ते-लड़ते उसी धूने की खाई में जा गिरते है श्रीर इस प्रकार श्रपने श्रम्य दैत्य-साथियों के शिकार बन-जाते हैं।

#### पर्व तेइस-

इसके बाद वर्जिल श्रीर दान्ते किसी ऐसे सकरे रास्ते से गुज़रते हैं कि वे एक साथ, सटे हुए नहीं चल सकते श्रतएव उन्हें श्रागे पीछे श्रागे बढ़ना पड़ता है ! श्रव वे एक दूसरे विभाग के किनारे श्रा पहुँचते हैं । इस बीच में भयभीत दान्ते प्रतिच्रण मुड़कर पीछे देखता रहा है, जैसे कि वे दैत्य उसका पीछा कर रहे हों । कहना न होगा कि उसकी यह श्राशंका सत्य श्रीर नीतिपूर्ण है ! वर्जिल उसकी मनोदशा का बड़ी सरलता से ही श्रनुमान कर लेता है, किन्त वह जानता है कि दैत्य कभी भी श्रपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, फिर भी दान्ते को श्रपनी बाहों में भरकर वह इस तरह दूसरी खाई की श्रोर भागता है जैसे कि दान्ते उसका सहचर न होकर केवल उसका पुत्र हो, श्रीर जैसे कि किसी संकट की कल्पना-मात्र से व्यग्न होकर कोई पिता श्रपने एक-मात्र पुत्र को लेकर भाग-निकलने की कोशिश करे श्रीर सोचे कि जहाँ वह जा रहा है वहाँ संकट की छाया भी न पहुँच-पायेगी!

**>** 

इस छठवें विभाग में वे देखते हैं कि पापियों का एक दल रेंग-रेंगकर आगे बढ़ रहा है, श्रीर सीसे-जस्ते के भार से दबा जा रहा है। वह इतनी धीमी गित से बढ़ रहा है कि यर्छाप ये गुरु-शिष्य अधिक चाल से नहीं चल रहे तो भी शीघ ही उसे पीछे छोड़कर उसके बहुत आगे निकल जाते हैं। उसी च्या दान्ते का ध्यान दूसरी आरे आपकर्षित हो उठता है, वह अनुभव करता है, कि कोई उसे बुला रहा हो। वह मुद्रता है और देखता है कि बोभ से दबा हुआ एक पापी उससे कुछ कहना चाहता है। वह बात-बात में उसे बतलाता है कि वह और उसके अन्य साथी पृथ्वी पर वास्तव में दम्भी अथवा पाखंडी रहे, अतएव उन्हें दयड मिला कि वे इन भारी बोभों के कारण अचेत होते रहें और इस प्रेतपुरी के विशाल घेरे के चारों और लगातार चक्कर लगाते रहें।

फिर एक ही च्रण बाद दान्ते देखता है कि आगो का सकरा रास्ता एक पापात्मा ने घेर रक्खा है। वह पापी तीन खूटों के द्वारा पृथ्वी पर गाड़ दिया गया है और पीड़ा के मारे बुरी तरह तड़प रहा है। यह 'कायफ़्स' है जिसने, इस सिद्धान्त पर हढ़ रहने के कारण कि सारे समाज के लिये एक व्यक्ति को ही दंड देना चाहिये, ईसा को सूली पर चढ़वा दिया और

जो इस समय इस गुरु, जघन्य श्रापराध के कारण ही यह यातना भोग रहा है। इतना ही नहीं, यह भी निश्चित है कि उसे कुचलकर, उसके चौरस-पड़े शरीर के ऊपर से प्रेतात्माश्रों का दलका दल निकलेगा! यह पाप-पंगु व्यक्ति, जिससे दान्ते कितनी ही देर तक बात करता है, उसे स्चित करता है कि ईसा को घृणा की दृष्टि से देखने वाले, उसकी श्रवमानना करनेवाले श्रोर उसके लिये दंड नियत करनेवाले 'श्रनेनायज़' जैसे दंड-विधान-समिति के कितने ही दूसरे सदस्य घेरे के दूसरे भागों में हैं।

थोड़ी देर के बाद वर्जिल अनुमान करता है कि इतनी देर तक इस प्रदेश को देखने से दान्ते का जी अवश्य ही भर गया होगा, अतएव वह बाहर निकलने की राह के लिये उत्सुक हो उठता है। शीघ ही एक दैत्य आता है और एक सीधे, चढ़ाईवाले रास्ते की ओर संकेत कर देता है!

#### पर्व चौबीस-

दोनों इसी मार्ग का अनुकरण करते हैं, किन्तु यह रास्ता इतना ऊवड़-खावड़ है कि वर्णल दान्ते को आधा साथ लेता है और इस प्रकार आगे बढ़ने में उसकी सहायता करता है। यो हाँफते हुए जैसे कि थके होने के साथ-साथ, वे उस प्रान्त की जानकारी के लिये भी आवश्यकता से अधिक उत्सक हों, वे एक पहाड़ी पर पहुँचते हैं जिसके नीचे इस प्रदेश की सातवीं खाई है। यह असंख्यक डाकू-आत्माओं का निवास-स्थान है, जो कि इस समय भयानक-रूप से भीषण, हिंस अजगरों के शिकार बन रहे हैं, और जिनके हाथ पीछे की ओर सांपों की रिस्तयों से जकड़े हुये हैं। ये अजगर इन पापात्माओं को लगातार इसते हैं और इतना इसते हैं कि वे राख हो जाती हैं, किन्तु दूसरे हो च्या 'फ़ेयनिक्स' की माँति ही उठ बैठती है और फिर वही यातनायें भोगती हैं। दान्ते इस दृश्य से सिहर उठता है। अब वह इनमें से एक दस्य से बातें भी करता है! वह अपने दुष्कृत्यों का वर्णन करने के बाद पत्तोरेंस-विषयक कुछ भविष्य-वाणी करता है।

#### पवं पच्चीस-

वह इतना ही कहकर नहीं रुकता, प्रत्युत अने क रूप में ईश्वर की निन्दा करता है। उसकी यही चेष्टा चलती रहती है कि साँपों का एक दल उस पर आघात करता है। वह इनसे पिंड छुड़ा कर निकल भागना चाहता है, किन्तु दुर्भाग्य से आधे मनुष्य के और आधे घोड़े के (शरीरवाले) एक अद्भुत नर-पशु की पकड़ में आ जाता है! वह उसे घेर कर तरह-तरह से सताता है। वार्जल बतलाता है कि इस अद्भुत प्राणी का नाम 'कैकस' है।

इसके बाद दोनों महाकवि स्त्रीर स्त्रागे बड़ते हैं स्त्रीर तीन ऐसे स्रपराधियों को देखते हैं,

श्रमरता की प्रतीक विदेशी पुराशों की एक चिड़िया जिसके विषय में कहा जाता है कि वह जज-मरने के बाद एक बार फिर जी•उटी थी श्रीर फिर ४०० वर्ष तक जीती रही थी।

जिनमें से प्रत्येक के मनुष्य के श्रीर साँप के, क्रम से, दो-दो व्यक्तित्व हैं, किन्तु जो श्रपने स्वभाव श्रीर शरीर से मनुष्यों की श्रपेचा सौंप ही श्रधिक मालूम होते हैं। वे रहे रहे एक हो उठते हैं श्रीर उनमें से प्रत्येक की चार लम्बाइयों से दो-दो हाथ-पैर वाले, पेट, सीना, जांघ, पैर श्रादि से पूर्ण ऐसे त्राकार तैयार हो जाते हैं जैसे किसी ने कभी नहीं देखे !

## पर्व छब्बीस-

यहाँ दान्ते के आश्चर्य का ठिमाना नहीं रहता, किन्तु वह आगे बढ़ता है और एक पुल से भांक कर प्रेतपुरी की आठवीं खाड़ी पर सरसरी निगाह डालता है। यहाँ वह देखता है कि वे सारे लोग, जिन्होंने श्रपने साथियों को कभी श्रनुचित श्रौर श्रापत्तिजनक राय दी है, चारों श्रोर से श्राग की ऊंची-ऊंची लपटों से घिरे हुये हैं। इनमें वह डायोमिडीज़ रे यूलीसीज़ रे श्रीर 'इलियड' के दूसरे योद्धायों को पहिचानता है। वर्जिल इनके समीप जाता है स्त्रीर इनसे बातचीत करता है। पूर्लीसीज़ उसे बतलाता है कि उसने श्रपने राज्य हथाका में लौटने के थोड़े समय बाद ही पर्यटन का कार्य एक बार फिर आरम्भ कर दिया और इस सिलसिले में वह 'हरकुलीज़' के स्तम्भों तक चला गया, किन्तु उस स्थान का पहाड़ इस बात का साली है कि ज्यों ही उसका जहाज़ सूर्य के मार्ग पर बढ़ा, वह सहसा ही डुबा दिया गया ऋौर इस प्रकार उसका-श्रपना भी अन्त कर दिया गया।

पर्व सत्ताईस-

इसी प्रकार की एक दूसरी लपटों की सेज पर दान्ते एक दूसरे पापी को देखता है। वह उससे रोमानिया का इतिहास बतलाता है ऋौर वह ऋपराधी, बदले में, उसे ऋपनी जीवन-कथा ! तत्पश्चात वह श्रपने निर्देशक के साथ इस प्रदेश की नवीं-खाड़ी की श्रोर बढ़ता है।

## पर्व श्रद्वाईस-

यहाँ दान्ते को वे तमाम लोग मिलते हैं जिन्होंने ऋपने जीवन-काल में दूसरों की निन्दा की थी, जिन्होंने धार्मिक वर्गों में मतभेद पैदा करने की कोशिश की थी, धर्म तो क्या, धर्म के मूलगत सिद्धान्त को ही श्रसत्य कहा था श्रौर जिनके शरीर में इतने घाव थे जितने कि इटली के तमाम युद्धों में भी शायद ही लगे हों। दान्ते देखता है कि इनमें प्रत्येक पापी को एक दैत्य श्रपनी तलवार से चीर डालता है, किन्तु वह इतनी जल्दी श्रपनी पूर्वावस्था में श्रा जाता है कि जैसे ही वह दूसरे दैत्य के समीप पहुँचता है, वह भी एक बार फिर उसके साथ वही व्यवहार करता है। इन सब में उसकी निगाह मोहम्मद पर जा टिकती है श्रीर वह उसे पहिचान भी लेता है। मोहम्मद किसी जीवित मनुष्य के प्रेतपुरी में स्नाने पर स्रचरज करता है स्नौर इसलिये ही स्नन्य साथियों का ध्यान भी उसकी स्रोर स्त्राकर्षित करता है!

दान्ते च्या भर ठिठक जाता है श्रीर उसे इस स्थित में देखकर वर्जिल भी रुकता है।

<sup>ै</sup> ट्राजन युद्ध का यूनानी योद्धा--- र श्रॉडिसी का चिरित्र-नायक, 'इथाका' का राजा-

इस समय उनके पास से जाती हुई ऋात्माओं में से कितनी ही ऋपने नाम बतलाती है और दान्ते चौंक उठता है क्योंकि इनमें वे पापी भी शामिल हैं जिन्होंने इटेलियन-राज्यों के पारस्परिक संघर्ष में नेतृत्व किया है। इतना ही नहीं, वह 'बरट्रेंड द बॉर्न' को देखते ही भय से कौंपने लगता है क्योंकि उसे इंग्लैंड के हेनरी द्वितीय के विषद्ध उसके पुत्र को लड़ने के लिये भड़काने के कारण इस समय दण्ड मिल रहा है। वह ऋपना सिर ऋपने ही हाथों में इस प्रकार लटका कर ले-चल रहा है, जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति लालटेन लेकर चले। पर्व उन्तीस—

श्रम इस घेरे के लोमहर्षक हर्यों को इस प्रकार देखते देखते दान्ते को लगता है कि वह श्रमेत हो जायेगा। उसे जात होता है कि इसकी परिधि २१ मील है। इसके बाद ही वह दूसरे पुल पर श्रा जाता है। यहाँ उसे लगता है जैसे कि किसी श्रस्पताल-की-सी श्राहों कराहों से उनके कान शीघ्र ही बहरे हो जायेंगे। इस दसवीं खाई की गहराई में श्रांख गड़ाने पर उसे कितने ही प्रकार के रोगों के रोगी दिखलाई पड़ते हैं श्रीर उसे शीघ्र ही पता चलता है कि इनमें कितने ही धूर्त श्रीर श्रसंख्यक रसायन-विद् श्रपने पापों का दएड भोग रहे हैं। इनमें दान्ते एक ऐसे श्रादमी को भी लक्ष्य करता है जो मनुष्यों को उड़ना सिखा देने का दावा करने के कारण श्रपने जीवन-काल में जीवित जला दिया गया, श्रीर इस प्रकार उसके मरने के बाद न्यायाधीश को उसका यह दावा को इतना बेहूदा श्रीर इतना हास्यास्पद जंचा कि उसने बिल्कुल निर्दय हो कर उसे भी वही दंड दिया जो कि उसने जादूगरों, रसायन-विदों श्रीर दूसरे पाखंडियों श्रीर बहाने बाज़ों के लिये नियत श्रीर निश्चत कर-रक्खा था!

#### पर्व तीस-

इसी समय दान्ते का ध्यान वर्जिल कितने ही पापियों की स्रोर स्राक्षित करता स्रौर उन्हें संकेत से दिखलाता है। इनमें से कुछ स्रपने जीवन-काल में वंचक स्रौर ठग थे, कुछ माया-जाल स्रौर पाखंडों में स्रभ्यस्त थे स्रौर शेष दूसरों के विरुद्ध स्रपवादों के गढ़ने स्रौर फैलाने में दत्त । इनमें वह स्त्री भी दिखलाई पड़ती है जिसने जोसेफ़ स्रौर सिनान पर कितने ही स्रारोप लगाये थे, जिन्होंने ट्राजनों से लकड़ी के घोड़े को शहर में ले जाने का स्राग्रह किया था।

ये श्रपराधी इन यातनाश्रों पर भी सन्तोष न कर एक-दूसरे पर क्रूर श्रौर निर्मम व्यंग्य-वाणों का प्रहार कर रहे हैं श्रौर पारस्परिक-कष्टों श्रौर संकटों को कई गुना श्रौर श्रसह्य बना रहे

विशेष—पिछले पृष्ठ में हज़रत मोहम्मद का चर्चा श्रायी है। इस सम्बंध में इतना कह देना श्रावश्यक है कि दान्ते के समय में साम्प्रदायिक भावना श्राथवा वैयक्तिक जाति-चेतना लोगों में इतनी श्राधिक जागरूक थी की हज़रत मोहम्मद को भी दान्ते का शिकार बनना पढ़ा ! हमें इसका चोभ है, किन्तु उसकी श्रपनी विवशता के नाते हमें इस महान कलाकार को चमा ही कर देना होगा!

<sup>े</sup> एक यूनानी दास।

हैं। दान्ते इस दृश्य से खिन्न हो जाता है श्रीर इस खाई के पास श्रटक रहता है। पर वर्जिल तुरन्त ही उसकी चुटकी लेता है श्रीर कहता है कि इस प्रकार की वीभत्स कहा-सुनी में किसी श्रिशिष्ट, श्रिसभ्य श्रीर जंगली दिमाग़ के व्यक्ति को ही श्रानन्द श्रीर सुख मिल सकता है!

#### पर्व इकतीस—

दान्ते अपने निर्देशक के इस वाक्य से लजा जाता है और बहुत दुखी होता है। वर्जिल पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रीर वह उसे साथ लेकर श्रागे बढता है। किन्तु शीघ ही रानसिवा पर रोलैंड के बिगुल की ध्वनि से भी अधिक तेज़ ध्वनि से उनके कान के पर्दे फटने लगते हैं। वे नाद की दिशा में देखते हैं श्रीर दान्ते को कुछ दिखलाई पड़ता है. जिसे वह ऊँ चे, विशाल स्तम्भ समभता है, किन्तु वर्जिल उसे तुरन्त ही स्चित करता है कि उनके समीप पहुँचने पर उसे पता लगेगा कि वे स्तम्भ न होकर भीमाकर दैत्य हैं जो कि सबसे निचली खाड़ी में खड़े हैं, किन्तु जो 'यथा नामः तथा गुणः' की कहावत के अनुसार ही आकाश में बहुत ऊंचे उठकर प्रत्येक च्ला अपने आकार के आस्तित्व की घोषणा करते हैं और मीलों दूर से ही देखे जाते हैं! इसके थोड़े समय बाद ही दान्ते की निगाह तीन ऐसे शृंखला से जकड़े राचसों पर पड़ती है, जिनमें से प्रत्येक ७० फ़ीट लम्बा है। वह उन्हें देखकर भौचक्का रह जाता है। वर्जिल बतलाता है कि उन तीनों के नाम क्रमानुसार, निमराड, एफ़िलटीज़ ऋौर ऐनटियोस हैं! सहसा ही ऐनटियोस बन्धन-मुक्त हो जाता है ऋौर वर्जिल उसे उन दोनों को उस दूसरे विभाग में पहुँचा देने के लिए मजबूर करता है, जहाँ कि पाप श्रपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है श्रौर जहां श्रसाधारण पापियों का निवास है। दैत्य उसकी बात मान लेता है श्रीर उन्हें मुट्टी में बांध लेता है। इस समय दान्ते का जी मारे भय के बैठने लगता है, किन्त शीघ ही उसके पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं श्रीर वह शांति की साँस लेता है। फिर भी, वह भय-मिश्रित श्रचरज से देखता है कि दैत्य उन्हें पृथ्वी पर उतार देने के लिए भुकने के बाद एक बार फिर जहाज़ के मस्तूल की भौति सीधा ऊपर उठता है श्रीर श्रपनी राह लेता है।

# पर्व बत्तीस—

यहाँ दान्ते यह स्वीकार करता है कि इस संशार के इस अधोभाग का वर्णन करना, जहाँ वह इस समय उपस्थित है, सरल कार्य नहीं है, तो भी वह कहता है कि जितनी दूर तक उसकी हिष्ट जाती है उसे सभी दिशाओं में सीधी ऊंची चट्टानें त्राकाश चीरती हुई दिखलाई पड़ती हैं! इन चट्टानों ने इस प्रदेश को चारों त्रोर से घेर रक्खा है! वह इस दृश्य से आश्चर्य-विभोर हो-उठता है, ऊपर की आरे देखता है और गंभीर हो उठता है कि वर्जिल उसे उसी च्या सावधान करता है कि वह सचेत होकर चले ताकि ऐसा न हो कि उसका पैर किसी आभागी आत्मा पर पड़ जाय और वह

<sup>ै</sup> एक घाटी जहां रोबोंड पर प्रहार करने के लिये लोग छिपे थे श्रीर जहां उसकी लाश पाई गई थी। <sup>२</sup> एक श्रंग्रेज़ी सेनानी

उसके पैर के नीचे श्रा जाय! वर्जिल की चेतावनी सुनते ही वह श्रपने पैरों पर दृष्टि डालता है श्रीर तब उसे जात होता है कि वह एक ऐसे हिम-सागर पर खड़ा है, जिसमें श्रसंख्यक पापी फँसे पड़े हैं, श्रीर जिनके केवल सिर ही बाहर नज़र श्राते हैं! इतना ही नहीं, वह यह भी देखता है कि उन पापियों के गालों पर लगातार वहने वाले श्रींस हिम का रूप धारण कर चुके हैं श्रीर इस प्रकार उनके सिर भी जैसे तुषार से ढक गये श्रीर उसमें गड़ गये हैं।

दान्ते श्रव पापियों की श्रोर ध्यान से देखता है श्रौर उसकी दृष्टि एक-दूसरे से इस प्रकार सटे खड़े दो पापियों पर पड़ती है जिनके सिर के बाल एक दूसरे में गुंथकर एक हो चुके हैं। वह उत्सुक हो उठता है श्रौर उनका परिचय पाना चाहता है। उसे मालूम होता है कि वे दो सगे भाई हैं, जिन्होंने उत्तराधिकार के मामले में भगड़ कर एक दूसरे को मार डाला है। वह इस विशिष्ट श्रपराध के श्रपराधी का परिचय पाकर कुछ चौंक उठता है श्रौर तभी उसे बतलाया जाता है कि प्रेतपुरी के इस विभाग का नाम 'कैना' है! यह पतित से पतित हत्यारों का प्रदेश है श्रौर इसमें भी नर्क के श्रन्य प्रदेशों की भाँति ही श्रमगिनत पापात्माश्रों की भीड़ है।

श्रव वह निर्देशक के साथ इस हिम-तल पर श्रागे बढ़ता है कि उसका पैर फिर भील से बाहर निकले एक सिर से टकरा जाता है। वह चौंक उठता है, उससे कुछ पूछना चाहता है श्रीर इसके लिये वर्जिन की श्रनुमित चाहता है। वह श्राज्ञा दे देता है। दान्ते प्रश्न करता है। वह श्राप्राधी पहले तो कुछ बोलने से इन्कार करता है, किन्तु, जब दान्ते केवल यह कहकर ही नहीं रह जाता कि यदि वह इस प्रकार मौन रहा तो वह उसके सिर के सारे बाल खींच कर नोच डालेगा, प्रत्युत वह उसके बालों को दो-चार भठके भी देता है तो, वह मुखरित होता श्रीर स्वीकार करता है कि वह एक विश्वासघाती राजद्रोही है। वह यह भी बतलाता है कि वह स्थान 'ऐंटिनोरा' नामक प्रदेश के सबसे निचले घेरे का दूसरा विभाग है जिसमें उस-जैसे श्राणित पापी श्रापनी करनी का फल भोग रहे हैं।

# पर्व तैंतीस-

वह अपनी बात पूरी करता ही है कि दान्ते की दृष्टि एक दूसरे पापी पर पड़ती हैं जो अपने किसी साथी का सिर बड़े चाव से काट-कुतर कर खा रहा है। वह इस दृश्य से घबड़ा-उठता है किन्तु वर्जिल उसे धैर्य वंधाने के बाद बतलाता है कि इस मानव-मांस भची का नाम 'काउन्ट-उगोलिनो हे गेराडेस्की' है! इसे उसके राजनीतिक साथियों ने प्रमुख पादरी रूजियेरो के नेतृत्व में बहुत छल-छुद्म से गिरफ्तार करने के बाद उसके दो बेटों और दो पोतों के साथ पीसा की फ्रमीन-मीनार में बन्द-कर मार डाला था। इतना सुनने के बाद दान्ते जिज्ञास दृष्टि से 'काउन्ट' को ओर देखता है जैसे कि वह उसके मुंह से उसकी आत्म-कथा सुनना चाहता हो! काउन्ट उसका मतलब तुरन्त ही समभ लेता है और उसकी अतित की स्मृतियाँ हरी हो-उठती हैं। सहसा ही उसका दिल भारी हो जाता है, उसकी आँखें भर-उठती है और उसका गला रूप जाता है। फिर भी, वह पहले उस दिन के भय और उस दिन की आशंका का वर्णन करता है जिस दिन

सहसा ही उसके शत्रुत्रों ने स्नाकर उसकी मीनार का फाटक इस तरह जकड़ दिया कि अपन्दर आने के यत में हवा के भी छक्के छूट जाते। इसके बाद वह बतलाता है कि यद्यपि इस समय उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि श्रव उसका श्रीर उसके बेटे-पोतों का दम घुट-घुट कर डी निकलेगा श्रौर यद्यपि उनमें से हर एक भविष्य की यातनात्रों श्रौर भविष्य के संकटों से भलीभांति श्रवगत हो गया, तो भी वे इस विषय में मौन ही रहे श्रौर उन्होंने निश्चय किया कि जो कुछ स्रागे स्रायेगा वे उसे धैर्यपूर्वक सहेंगे! किन्तु २४ घंटों के बाद ही स्रपने बच्चों का भूख से पोला भ्रौर उतरा हुआ चेहरा देलकर वह स्वयं ही अधीर हो उठा श्रौर कुछ न कर-पाने की विवशता के कारण अपनी ही उंगलियां क्रोध से चवाने लगा ! इस पर उसके एक पोते ने अनुमान किया कि वह अब भूख नहीं सह पा-रहा है अप्रतएव उसने प्रस्ताव किया कि वह अपने पोतों में से एक को खा डाते स्रोर तब उसने यह स्रातुभव किया कि यदि वह साथ के शेष प्रियजनों के हु:खों को दुगुना श्रीर चौगुना नहीं कर देना चाहता तो उसे श्रात्म-नियन्त्रण सै काम तोना चाहिये। किन्तु श्रात्म-नियन्त्रण, भृख श्रौर शारीरिक-शक्ति विभिन्न वस्तुयें हैं, श्रतएव वे सब दिन-प्रति-दिन चीण होते गये श्रौर एक दिन ऐसा भी श्राया कि सहायता के लिये व्यर्थ ही उसकी श्रोर निहारते हुये उसके पोतों ने दम तोड़ दिया ऋौर उनके बाद उसके दो पुत्रों ने भी। इस प्रकार इन मुदों की रच्चा करने ऋौर उन पर ऋाँसू बहा-बहा कर जीने के लिए केवल वही बच-रहा ! पर थोड़े समय बाद ही ऐसा लगा कि जैसे चुधा पीड़ा से अधिक बलवान श्रौर अधिक शक्तिशाली वस्तु दुनिया में श्रौर कोई नहीं है, श्रौर ऐसी भावना मन में हद होते ही वह भी भुखमरी का शिकार हुआ और इस दुनिया से चल-वसा ! इतना कहने के बाद 'कान्उट' एक बार फिर अपने शत के भन्नण में जुट-जाता है!

दानते चोभ से अधीर हो-उठता है, किंतु आगे बढ़ने पर ऐसे कितने ही दूसरे पापी देखता है जो हिम में धंसे पड़े हैं। यही नहीं, उसे यहाँ एक हिमानी हवा बहती समफ पड़ती है, जो ऐसी ठिठुरन पैदा कर रही है कि उसका चेहरा तक कड़ा पड़ जाता है। वह इस हवा का उद्गम जानना चाहता है और वर्जिल से पूळना ही चाहता है कि एक हिमाच्छादित पापी उससे प्रार्थना करता है कि वह कृपाकर उसके चेहरे पर से कड़ी वर्फ की तहें हटा दे। वह उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है कि वह कृपाकर उसके चेहरे पर से कड़ी वर्फ की तहें हटा दे। वह उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है कि नतु ऐसा करने के पहले चाहता है वह पापी उसे अपनी आतम-कथा सुनाये। दूसरे ही च्छा पापी कहना आरम्भ कर देता है कि पृथ्वी पर वह एक मठाधीश था जिसने अपने समे सम्बन्धियों से अपना पीछा छुड़ाने के लिये एक योजना बनाई और मरवा डालने के विचार से उन्हें एक भोज पर निमन्त्रित किया। किन्तु भोज के समय अयाचित ही उसके मुंह से एक ऐसी विष्यंसक बात निकल गई कि उसके स्वजनों को मारने के लिये छिपे हुये हत्यारों के भी कान खड़े हो-गये और उन्होंने उन सबको भगा दिया! इस प्रकार उसकी वात पूरी भी नहीं हो पाती कि दान्ते उस पापात्मा के प्रति घृणा और कोध से भर-उठता है, किंतु उससे कहता है कि ऐसे निन्दनीय षडयन्त्र का विधायक तो अभी पृथ्वी पर ही है। इस पर अपराधी स्वीकार करता है कि यद्यि उसकी छाया पृथ्वी पर अब भी इधर-उधर भटकती नज़र आती है तथािप उसकी आतमा नरक के

इस 'टोलोमिया' नामक प्रदेश में दंड-भोग से ऋपने पापों का पायश्चित कर रही है। इतना सुनने पर दान्ते उसे किसी भी प्रकार की सहायता देने से इन्कार कर देता है श्रीर श्रपने पाठकों से उसकी सहायता न करने के लिये चमा मांगता है कि ऐसी ऋधम ऋत्माऋों के साथ हमारा दुर्व्यवहार ही हमारे सर्वाधिक सौजन्य का परिचायक है।

## पर्व चौंतीस-

श्रव वर्जिल दान्ते का ध्यान एक ऐसी वस्तु की श्रोर श्राकर्षित करता है जो दूर से हवा से चलने वाली एक चक्की-सी दिखलाई पड़ती है। इसके बाद दान्ते को उस तीव श्रीर निर्मम भोके से थोड़ा-बढ़त बचाने के विचार से वह उसे अपने पाछे कर लेता है और सैकड़ों पापात्मात्रों के निकट से वेग से निकल जाता है। उसी चए दान्ते के एक प्रश्न के उत्तर में वह उसे सूचित करता है कि इस प्रदेश कर नाम 'जुदेका' है। यहाँ ग्रपने मन को दृढ श्रीर कड़ा कर लेने के बाद ही श्रगला कदम उठाना श्रीर बढाना चाहिये।

शीघ ही दान्ते सर्दी से इतना ऋधिक जकड़ जाता है कि उसे लगता है कि वह हवा में लटका हुन्ना जीवन त्रौर मृत्यु के स्नाकाश के तारे गिन रहा है स्रौर उनके बीच की दूरी तय कर रहा है। दूसरे ही च्या उसकी निगाह नरक के इन निचले प्रदेशों के अधिपति शैतान पर पड़ती है ! वह कमर तक बर्फ़ में गड़ा हुन्ना है न्त्रीर उसके चमगादड़-जैसे परों की फड़फड़ाहट से ही इन प्रदेशों में वायु का संचालन सम्भव है। उसके दृश्य मात्र से उसके होश उड़ने-से लगते हैं, किन्त वह सम्हलता है श्रीर शैतान का वर्णन करते समय कहता है कि इस शैतान के शरीर श्रौर एक राज्ञस के श्राकार-प्रकार में वही भेद है जो कि राज्ञस श्रौर एक सामान्य मनुष्य की देह में ! इतना ही नहीं, प्रत्युत वह सोच नहीं पाता कि शैतान को ऋपनी किस वस्तु पर गर्व है, क्योंकि यदि वह उतना सुन्दर भी होता जितना कि ऋसुन्दर है तो भी उसकी ईश्वर की निन्दा. उसका विरोध श्रौर पापों का प्रचार श्रौर प्रतिपादन समभ में श्राता, किंतु साधारणतया तो किसी श्रसाधारण कारण की कल्पना नहीं की जा सकती:-

> 'घोर ऋसुन्दर होने पर भी कैसे कर लेता है श्रपने सुष्टा का वह घोर विरोध, उसकी सत्ता का उपहास ! वात समभ में श्राती यदि वह उतना ही सुन्दर होता त्रीं फिर ढाता सबपर तुकान,

दुख के, संकट के तूफ़ान !'

इसके बाद दान्ते शैतान के तीन सिरों का वर्णन करता है जो, क्रम से, पीले, सफ़ेद श्रीर हरे हैं। वह ग्रपने एक मुँह में 'जूडास' को, दूसरे में 'ब्रूटस' को श्रीर तीसरे में 'कैसियस' को इस तरह चवा रहा है कि उनकी हिंडुयों की कड़कड़ाहट की स्रावाज़ दूर-दूर तक सुनाई पड़ती है।

दान्ते इस ऋद्भुत जीव को क्रांखें फाइ-फाइकर देखता है और इस तरह श्राश्चर्य और भय में इब जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। इसी तरह ऋधिक समय बीत जाता है श्रीर तब वर्जिल उससे कहता है कि वे इस नर्क प्रदेश में सभी कुछ देख-सुन चुके, ऋतएव ऋब उन्हें शीघातिशीघ ग्रपनी राह लगना चाहिये। यही नहीं, वह यह भी कहता है कि इसके लिये उसे तुरन्त ही उसकी गले को कसकर पकड़ लेना श्रीर उसमें लटक-जाना चाहिये। उसकी बात समाप्त होतों है! दान्ते उसके श्रादेश का श्रविलम्ब पालन करता है, श्रीर जैसे ही शैतान के पर फैलते श्रीर ऊपर उठते हैं, वर्जिल एक पर के नीचे छिपकर खड़ा हो जाता है श्रीर इस श्राशंका से कि कहीं गिर न जाये उसके गंदे, रोयेंदार कंधों को श्रपनी शक्ति भर श्रपने हाथों से जकड़ लेता है श्रीर उनमें लटक-रहता है। श्रव वह धीरे-धीरे पृथ्वी के मध्य-भाग की श्रोर उतरने लगता है, किन्तु इस समय एक विचित्र स्थितिमें रहने के कारण उसे श्रसह्य यातना का श्रनुभव होता है।

इस मौति वे नीचे उतरते रहते हैं, उतरते रहते हैं कि खिसकते-खिसकते शैतान की जाँघों तक आ जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर वर्जिल अनुभव करता है कि उसकी जाँघें पृथ्वी की आकर्षण-शिक्त का केन्द्र-विन्दु हैं, अतएव वह तुरन्त ही लौट पड़ता है और दान्ते को पूरी तरह सम्हालते हुये एक बार फिर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। चूंकि दान्ते को पूर्ण विश्वास है कि वे शीव ही फिर शैतान के सिर तक पहुँच जायेंगे, अतएव उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि वे शैतान के पैरों की ही चढ़ाई तय कर रहे हैं और एक चिमनी की शकल के ढाल पर चढ़ने में वर्जिल को अपनी पूरी शक्ति लगा देनी पड़ रही है। इस प्रकार दान्ते संकल्प-विकल्प और असमंजस में पड़ जाता है कि वर्जिल उसके साथ शीघ ही ऊपर की खुली हवा में आ-पहुँचता है! सहसा ही वह उसे बतलाता है कि अब वे एक ऐसे स्थान पर आ-निकलनेवाले हैं, जहां कि उसे पश्चिमी समुद्र लहराता नज़र आयेगा, जो कि 'हेडीज़' के प्रवेश-द्वार की बिल्कुल विरोधी दिशा में है और जिसके बीचोंबीच परगेटरी का पर्वत स्थित है! यह पर्वत शैतान के आकाश से धरती पर गिरने और उसमें धंस जाने से उठी हुई मिटी का बना हुआ है।

इस प्रकार कुछ ही च्रणों में दान्ते, एक बार फिर, अपनी जगमगाती हुई दुनिया में आ पहुँचता है। इधर वह काफ़ी समय तक 'हेडीज़' के श्रंधेरे जगत में यात्रा करता रहा है और उसकी श्रांखें, श्रंधकार, क्लेश श्रीर संताप से जलने लगी हैं, श्रतएव श्रव वह श्रपनी दुनिया का प्यारा, नीला श्रासमान, श्रपनी दुनिया का चांद और श्रपनी दुनिया के सितारों को देखकर फूला नहीं समाता, प्रत्यत, कहना न होगा कि, श्रपने चन्द्रमा की शीतल चांदनी से श्रपनो आंखें ठंडी करता है।

<sup>ै</sup> वैतरणी या वह स्थान जहाँ कि स्वर्ग में प्रविष्ट होने के पूर्व श्राग्मार्थे श्रपने को पवित्र करती हैं, यानी जहाँ वे श्रपने सारे पाप धोती हैं।

चिन्ह घो डाले श्रौर दान्ते के मुख से नरक के रेत-कण भाड़-पोंछ दे! यही नहीं, वह वर्जिल को श्रादेश देता है कि वह पिहले दान्ते के हृदय को उदासी के स्थान पर संगीत से भर दे, उसे विनम्रता का प्रतीक एक सरिकंडा दे दे श्रौर तब परगेटरी के पर्वत पर चढ़े। यह पर्वत हरे-भरे किनारों की भील के बीचोंबीच स्थित दिखलाई पड़-रहा है, श्रौर 'हेडीज़' के उस श्रान्त-रिक भाग का ही दूसरा रूप है जो कि किसी युग में उससे दूर-श्रा पड़ा है।

×

वर्जिल 'कैटो' की अनुमित लेकर बहुत तड़के अपने शिष्य को अनुगमन का आदेश देकर एक हरे भूखएड की ओर चल पड़ता है। यहाँ वह पिहले ओस से भीगी दूब को स्पर्शकर अपना वही श्रोसीला हाथ दाँते के मुँह पर फिराता है और फिर, इस प्रकार उसके मुंह से वे सारे चिन्ह मिटा देने के बाद जिनसे उसकी नरक यात्रा का पता चलता है, उसे भील के किनारे ले जाता है और विनम्रता का प्रतीक एक लचीला, मज़बूत सरकिंडा उसके हाथ में दे देता है।

पर्व दो-

श्रव वर्जिल श्रौर दान्ते लक्ष्य करते हैं कि प्रतिपल दूध से नहाते हुये पूर्व की विरोधी दिशा से एक पोत उनकी श्रोर बढ़ा श्रा रहा है, श्रौर वह जब उनके निकट श्रा जाता है तो वे देखते हैं कि उस पोत के श्राले भाग पर एक देवदूत खड़ा हुश्रा है, जिसके पर पाल का काम दे रहे हैं। दान्ते देवदूत को देखते ही उसका श्रमिवादन करता है श्रौर श्रमुभव करता है कि पोत के यात्री 'जब इज़राइल' गया मिश्र 'से', शीर्षक प्रार्थना गा रहे हैं, किंतु पोत के दूर होने के कारण वह उसे ठीक सुनाई नहीं पड़ रही।

पोत तट पर श्रा-लगता है। देवदूत प्रत्येक यात्री के ललाट पर 'कॉस' का चिन्ह बनाकर सारे यात्रियों को किनारे पर उतार देता है, श्रौर सूर्योदय होते-होते श्रहश्य हो जाता है। हथर सारे यात्री वर्जिल को समीप देखकर बहुत विनीत-भाव-से उससे पर्वत का रास्ता पूछते हैं। वर्जिल उत्तर देता है कि वह भी श्रमी-श्रमी ही श्राया है यद्यपि उसने श्रौर उसके साथी ने यहाँ श्राने के पहिले उन सबसे कहीं श्रिषिक दुस्तर श्रौर श्रगम राह तय की है। वे सब उसके शब्दों से यह समभ जाते हैं कि उसका साथी दान्ते है श्रौर वह श्रमी जीवित है, श्रतएव वे श्रात्मायें उसे चारों श्रोर से घेर लेती हैं श्रौर उसके स्पर्श के लिये उत्सुक हो-उठती हैं। दान्ते श्राकुल हो-उठता है, किन्तु दूसरे ही चाण सम्हलकर उनपर हिण्ट डालता है श्रौर उनमें 'कासेल्ला' नामक श्रपने एक गायक-मित्र को पहिचान लेता है। वह उसे दृदय से लगाना चाहता है, पर सिद्धान्त-रूप से मृतात्मा को स्पर्श न कर-सकने के कारण मन मसोस कर रह जाता है। उस स्थान पर श्रपनी उपस्थित का सिक्तार कारण बतलाने के बाद वह श्रपने मित्र से प्रार्थना करता है कि वह प्रम के गीत गा-गाकर वहाँ के उपस्थित-समुदाय को सान्त्वना दे श्रौर उन्हें सुल पहुँचाये, क्योंकि उसके गीत निश्चित-रूप से सुखदायक श्रौर मंगलमय होते हैं। इस तरह यह बातचीत समाप्त होती ही है कि 'कैटो' एक बार फर श्रा-पहुँचता है श्रौर उन सारी श्रात्माश्रों से श्राग्रह करता है

कि वे अब तुरन्त पर्वत के लिये रवाना हों और अविलम्ब वहाँ पहुँच कर अपनी आँखों से अन्धकार का वह पर्दा हटा दें जिसने कि अब तक ईश्वर को उनकी आँखों से ओक्ल कर रक्खा है। इतना सुनकर दलबद्ध आत्मायें कबूतरों के एक भुंड की भाँति ही तितर-बितर हो जाती हैं और पहाड़ पर चढ़ना आरम्भ कर देती हैं। थोड़ी देर बाद वर्जिल और दान्ते भी धीरे-धीरे उनका अनुकरण करते हैं!

## पर्व तीन--

रास्ता बीहड़ श्रीर ढालू है, श्रतएव दान्ते को बड़ा कब्ट होता है श्रीर यह कब्ट कई गुना हो उठता है जब वह देखता है कि केवल उसी की परछाई पृथ्वी पर पड़ रही है। वह समभ्रता है कि वर्जिल ने उसका साथ छोड़ दिया, किन्तु मुड़कर देखते ही वह उसे ऋपने पीछे-पीछे स्राता हस्रा पाता है ! वर्जिल एक चए में ही उसकी स्राधीरता समभ जाता है स्रौर उसे बतलाता है कि शरीर-मुक्त श्रात्मात्रों की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ा करती ! इस तरह बातें करते-करते वे पहाड़ के शिखर पर त्रा-पहुँचते हैं श्रौर उसके भयंकर रूप से ढालू, उबड़-खाबड़, चटानी किनारों को देखकर उनका साहस छूटने-लगता है। वे एक दरार की खोज में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाते हैं ताकि उसकी सहायता से ऊपर चढ़ सकें, किन्तु सारा श्रम व्यर्थ जाता है ! दूसरे ही ज्ञाण वे देखते हैं कि दूध से वस्त्रों से सुसज्जित आत्मात्रों का एक दल धीरे-धीरे उनकी श्रोर बढा-त्रा रहा है। शीघ ही वह उनके पास त्रा-जाता है त्रीर बहुत विनम्न होकर दान्ते से रास्ता पूछता है। दान्ते इस दल का बड़ा मनोरं जक वर्णन करता है। यह कहता है कि दो तीन स्रात्मार्ये इस प्रकार इस भाग्यशाली दल के स्रागे-स्रागे चलती हैं स्रौर बाक़ी इस तरह उनके पीछे-पीछे जैसे कि भेड़ों के एक बड़े दल से दो-तीन भेड़ें फूट जायें, श्रीर दौड़-दौड़ कर श्रागे हो जायें किंतु शेष भयभीत-सी पृथ्वी पर ऋाँख ऋौर नाक भुकाये हुये विल्कुल वही करें जो कि उनकी नेता-भेड़ें करें यानी यदि वे रुक जायें तो वे उन्हें चारों श्रोर से घेर कर खड़ी हो जायें श्रीर इस प्रकार यह प्रमाणित कर दें कि वे बड़ी सरल श्रीर शान्त हैं, यहाँ तक कि वे यह भी नहीं जानना चाहतीं कि उन्होंने उनका साथ क्यों छोड़ दिया ! ऋस्तु--

जो भी हो इस दल की सारी श्रात्मायें एक जीवित मनुष्य को देख कर चौंक-उठती हैं, किन्तु जब वर्जिल उन्हें सूचित करता है श्रीर विश्वास दिलाता है कि दान्ते ईश्वरीय इच्छा के कारण ही वहाँ श्राया है तो वे बड़ी कृतज्ञतापूर्वक सामने के सीधे श्रीर सकरे रास्ते की श्रीर संकेत कर देती हैं। यह रास्ता 'परगेटरी' के प्रवेश-द्वार का काम देता है। इसके बाद ही उस बड़े दल का एक सदस्य दल के बाहर श्राता है श्रीर दान्ते से पूछता है कि क्या उसे नेपिल्स श्रीर सिसिलों के राजा 'मान फ्रेड' की याद नहीं है, श्रीर क्या वह उसे नहीं पहिचानता! इतना ही नहीं, वह उससे श्रानुरोध करता है कि दुनिया में लौटने पर वह राजकुमारी से मिले श्रीर कहे कि उसके पिता को श्रपने पापों के लिये बड़ा दु:ख है, वह उनके लिये बड़ा पश्चाताप कर रहा है श्रीर उसने उससे श्राग्रह किया है कि वह स्वयं भी ईश्वर से उसके परीज्ञा-काल के कम हो जाने की प्रार्थना करे!

### पर्व चार-

इस समय तक सूरज श्रासमान में काफ़ी चढ़ श्राता है, श्रतएव यहाँ सब कुछ देखने-सुनने से दान्ते की श्रांखों में चकाचौंध पैदा हो जाती है। शीघ ही वह एक चट्टानी रास्ते के सिरे पर श्रा-जाता है इस पर चढ़ने श्रोर वर्जिल का श्रानुकरण करने में उसे श्रत्यधिक कब्ट होता है श्रीर उसे श्रपने दो पैरों के साथ-साथ कभी-कभी श्रपने दोनों हाथों का सहारा भी लेना पड़ता है! इसकी चोटी पर पहुँचकर दोनों श्रचरज से भर कर चारों श्रोर हिंब्ट दौड़ाते हैं श्रीर स्थिति से श्रानुमान करते हैं कि इस समय वे एक स्थान पर हैं जो कि फ्लोरेंस की बिल्कुल विरोधी दिशा में है! यहाँ यह बतलाना श्रावश्यक है कि उन्होंने श्रपनी यात्रा फ्लोरेंस से ही श्रारम्भ की है!

इस चढ़ाई में दानते को इतना परिश्रम करना पड़ता है कि वह हाँफने लगता है श्रौर कहता है कि उसे भय है कि कहीं उसकी शिक्त उसका साथ न छोड़ दे! इस पर वर्जिल बहुत ममतापूर्ण शब्दों में उसे विश्वास दिलाता है कि श्रागे की चढ़ाई इतनी दुस्तर नहीं है जितनी कि श्रारम्भ की, प्रत्युत वे जैसे-जैसे ऊपर की चढ़ते जायेंगे, रास्ता सरल श्रौर सुखमय होता जायेगा! इसी समय एक ध्विन उन्हें सम्बोधित करती है श्रौर विश्राम करने का प्रस्ताव करती है। दानते रहस्य कुछ समभ नहीं पाता श्रौर घूमता है तो उसकी निगाह श्रात्माश्रों के एक दल पर पड़ती है, जिनमें वैठे हुए मित्र को वह बड़ी सरलता से पिहचान लेता है। यह श्रपने जीवन-काल में श्रपने श्रालस्य श्रौर श्रपनी सुस्ती के लिये सुप्रसिद्ध रहा है! इस श्रात्मा से बातचीत करने पर दान्ते को पता चलता है कि यह 'बेल्लाका' नामक उसका मित्र 'परगेटरी' के पहाड़ पर चढ़ने का कष्ट उठाने के बजाय इस समय भी श्रपनी पुरानी सुस्ती का शिकार है श्रौर श्राशा लगाये हुये है कि किसी ईश्वर-कृपा-प्राप्त श्रात्मा के कारण वह विना हाथ-पैर हिलाये ही एक च्यण में वहाँ पहुंच जायेगा। इस प्रकार की निष्क्रियता से वर्जिल भल्ला-उठता है श्रौर दान्ते से कहता है कि श्रव उन्हें वेग से बढ़ना चाहिये, क्योंकि सूर्य संध्या-सुन्दरी के उष्ण श्रधरों के चुम्बन का लोभ श्रिषक देर तक संवरण न कर सकेगा, यानी शाम होने श्राई, शीघ हो रात हो जायेगी श्रौर फिर उनके श्रागे न बढ़-सकने के कारण उनकी यात्रा श्रध्री रह जायेगी!

# पर्व पाँच-

इस भौति दान्ते श्रागे बढ़ता रहता है। राह में कितनी ही श्रात्मायें यह देखकर कि वह श्रन्य श्रात्माश्रों की भौति पारदर्शी नहीं है, प्रत्युत श्रपारदर्शी श्रौर घुं घला है, एक-दूसरे के कानों में कुछ फुसफुसाती हैं, किन्तु वह इन सब श्रालोचनाश्रों को एक नहीं कान करता शांघ ही उसे ऐसी हां श्रात्माश्रों का एक दूसरा दल मिलता है यह ईश्वर-संकीतन में पूर्णत्या तन्मय हैं किंतु उसकी गहनता श्रौर उसके घनत्व पर विस्मय करती हैं। शांघ ही उन्हें पता चलता है कि वह एक जीवित मनुष्य है, श्रतएव वे उत्सुक होकर उससे श्रपने पृथ्वा-निवासी स्वजनों श्रौर

प्रियजनों के विषय में कितने ही प्रश्न करती हैं। ये सभी पापात्मायें वे हैं जो हिंसात्मक मृत्यु के बाद भी इस बात में त्रास्था रखती हैं कि एक-न-एक दिन उन पर त्र्यवश्य ही भगवद्-कृषा होगी त्रीर ऐसा सही भी है। दान्ते इनमें से किसी को भी नहीं पहिचानता श्रातएव वह मौन होकर उनकी भयानक, हिंसात्मक मौतों के वर्णन सुनता है त्रीर वचन देता है कि वह उनके सभी मित्रों त्रीर सभी प्रियजनों से उनकी चर्चा करेगा त्रीर उनके सौभाग्यों की सराहना भी!

### पर्व छः-

इस बीच में वर्जिल स्रागे बढ़ता रहता है स्रतएव स्रावश्यक हो जाता है कि दान्ते भी उसका साथ दे, यद्यपि ऐसा होना बहुत सरलता से सम्भव नहीं है, चंकि वे स्रात्मायें रह-रहकर उसके वस्त्र खींचती हैं श्रीर चाहती हैं कि वे जो कुछ कह रही हैं वह सन ले ! श्रंत में स्वयं श्रपने काल के प्रसिद्ध लोगों ऋौर प्रसिद्ध ऐतिहासिक महान पुरुषों की दुखभरी गाथायें सुनते-सुनते उसका हृदय फटने लगता है स्रौर वह वर्जिल से प्रश्न करता है कि क्या प्रार्थनास्रों की विधि के विधान में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता ? इस पर वर्जिल उसे बतलाता है कि सचा प्रेम एक दूसरी ही विभृति है, उसके द्वारा कितनी ही श्रसम्भावनायें सम्भावनात्रों में बदली जा सकती हैं श्रीर कितनी ही श्रनहोनी घटनायें घटाई जा सकती हैं। इतना ही नहीं, वह कहता है कि शीघ्र ही वह 'वियेट्रिस' से मिलेगा श्रौर तब वह देखेगा कि उसका यह कथन श्रद्धारशः सत्य है! इस प्रकार यह श्राशा बंधते ही कि वह ऋपनी प्रेमिका से ऋामने-सामने वार्ते कर सकेगा, दान्ते चंचल हो उठता है स्रीर वर्जिल से प्रार्थना करता है कि वह स्रीर वेग से स्रागे बढ़ें! कहना न होगा कि उस के थके हुये पैरों में जैसे पर लग जाते हैं। इसी समय वर्जिल दान्ते का ध्यान एक ऋलग खड़ी हुई पापात्मा की स्रोर स्राकृष्ट करता है। वह उमे तुरन्त ही पहिचान लेता है। वह कवि 'सॉरदेल्ली' है ! वह बड़ा शोक प्रकट करता है क्यांकि उसका और दान्ते का भी) निवास-नगर मेन्तुत्रा इस समय राजनीहिक उथल-पुथल श्रौर चढ़ावों उतारों के कारण उसी प्रकार डगमगा उठा श्रौर श्रस्त-व्यस्त हो-उठा है जैसे कि एक नाविकहीन पोत तुफ़ान में पड़ जाये श्रौर उसके श्रंजर-पंजर ढीले हो जायें!

### पर्व सात-

यह बातचीत चलती रहती है कि वर्जिल 'सॉरदेल्लो' से कहता है कि चूंकि उसमें निष्ठा, श्रद्धा, श्रास्था श्रीर विश्वास की कभी है श्रतएव उसने श्राशा त्याग कर यह सोच लिया है कि स्वर्ग तो उसे मिलने में रहा ! इतना सुनते ही किव बड़ी श्रद्धा श्रीर भक्ति से उसके एकदम समीप श्रा-खड़ा हांता है श्रीर कहता है कि वह तो 'लैटियम' की श्री एवं मर्यादा हैं, उसे इसप्रकार की धारणा शोभा नहीं देती। इसके बाद ही वह एक बार फिर बड़े श्रादर से पूछता है कि वह श्रा कहां से रहा है ! इस पर वर्जिल सारी कथा बतला-जाता है कि कैसे किसी स्वर्गीय प्रेरणा से

प्रभावित होकर उसने श्रपना स्वर्ग के समान 'लिम्बो' त्याग दिया, कैसे वह नरक के तमाम प्रदेशों से पार हुश्रा श्रौर श्रव कैसे वह वह स्थान हूँ द रहा है इहां से कि 'परगेटरी' का श्रारम्भ होता है। 'सॉरदेल्लो' सब कुछ शान्त भाव से सुनने के बात उसे विश्वास दिलाता है कि वे निश्चित रहें, उन्हें कष्ट न होगा, श्रव वह स्वयं उनका पथ प्रदर्शन करेगा। किन्तु, दूसरे ही च्रण वह प्रस्ताव करता है इस समय दिन हूब चुका है श्रतएव श्रच्छा हो कि इस समय वेपास की एक घाटी में श्राराम करें! वर्जिल उसका श्राप्रह स्वीकार करता है श्रौर सॉरदेल्लो गुरु-शिष्य को एक घाटी में ले जाता है यहाँ वे मह-मह करती हुई कलियों श्रौर श्रलौकिक सुगन्धि से गमकते हुए फूलों पर विश्राम करते हैं, श्रौर श्रात्माश्रों का एक समाज रात-भर मोच्च सम्बन्धी प्रार्थनाश्रों का मधुर गान करता है! इन सब में इन नवागन्तुकों की निगाह कुछ प्रसिद्ध राजाश्रों पर पड़ती है जिनके कुत्यों का संचेप में वर्णन भी किया जाता है।

## पर्व आठ-

स्रव रात भीगने लगती है स्रोर इस समय ऐसा लगता है जैसे कि सारे दिन की थकान भी कहीं स्राराम कर लेना चाहती है! यही नहीं बल्कि,

'यह वह च्रण है जब कि
सागरों में स्थित मानव-मन-प्राण
सहसा चंचल हो उठते है,
जैसे कसक-कसक उठती है
कोई स्वर्गमयी अभिलापा!
यह वह पल है जब कि
दूर के गिरजों से घंटों की ध्वनि सुन
सिहर-सिहर उठता है कोई
प्रणय-राह का नूतन राही;
क्योंकि उसे लगता है जैसे—

स्रभी-स्रभी हूबे दिन के संग, श्रस्त हुन्ना है कोई उनका, भर स्राया है उनका स्रन्तर, भर स्राई हैं उनकी स्राँखें, शोक मनाते हैं बेचारे!

X

X

<sup>ै</sup>एक कल्पित प्रदेश जहाँ ईसाई-मत से श्रनजान सारी भोजी श्रात्मायें बन्दी रक्खी जाती हैं।

दूसरे ही क्या वे सारी आत्मायें संध्या की ईश-वन्दना में तल्लीन हो जाती हैं और इसकी समाप्ति एक इतने कोमल सरस श्रीर भक्ति भावना से श्रोत-प्रोत मधुर गीत से होती है कि दान्ते श्रीर वर्जिल दोनों की चेतन-शक्तियाँ भावनाश्रों के लहराते हुये सागर में इयने-उतराने लगती हैं। इस प्रार्थना की समाप्ति पर, सहसा ही, सारी ख्रात्मा ख्री की टिष्ट प्रकाश की ऊंचाई पर जा टिकती ह, जैसे कि इस प्रकार टकटकी लगा कर वे ऋपनी युग-युग की स्राशा का साकार संसार देख लेना चाहती हैं। एक च्रण बाद ही गुरु-शिष्य देखते हैं कि दो हरित वसन-धारी देवदत. जिनके हाथों में लपटों के समान हं। इकती हुई तलवारें हैं, आकाश से उनकी घाटी की खोर खाये और उसके दोनों किनारों पर के टीलों पर उतरे ! ये देवदृत वे स्वर्गीय योद्धा हैं जिन्हें ईसा की माता 'मेरी' ने 'ईडेन' के समान ही ऋलौकिक इस घाटी में भेजा है ताकि ऐसा न हो कि रात्रि के समय कोई साँप वहाँ रेंग श्राये श्रीर उस पर किसी की निगाह न पड़े! 'सॉरदेल्ली' यह सब लक्ष्य करता है श्रीर उन्हें एक दूसरे विश्राम-स्थल में ले जाता है, जो कि पत्तियों से भली भौति सुरित्तत है। यहाँ श्रयाचित् ही दान्ते की भेंट एक ग्रपने ऐसे मित्र से होती है, जिसके विषय में उसकी धारणा थी कि वह नरक की यातनायें सह रहा है। यह मित्र उसे बतलाता है कि अपनी पुत्री की प्रार्थनात्रों के कारण ही ऐसा है कि वह इस स्थान पर है श्रीर नरक में घुट-घुट कर उसका दम नहीं निकल रहा है; यों तो उसकी पत्नी बड़ी निकम्मी निकली, उसने उसके मरते ही दूसरा विवाह कर लिया ! वह इतना कह कर मौन हो जाता है।

×

इस समय सहसा ही दान्ते की निगाह उन तीन तारों पर जा गड़ती है जो कि आस्था, आशा और उदारता एव, दानशीलता के प्रतीक हैं, किन्तु दूसरे ही च् थ 'सॉरेदेल्लो' उसे वह साँप संकेत से दिखलाता है जिसे देखते ही देवदूत भाषट-पड़ते हैं और मार डालते हैं।

## पर्वे नव—

श्रव दान्ते गहरी नींद में सो जाता है, किन्तु, जैसे ही ज्योति की प्रथम किरण रात की काली चादर में से पृथ्वी पर फांकने का यत्न करती हैं, वह एक स्वप्त देखता है कि एक सोने के पंख का गरुड़ श्राया श्रीर उसे एक ध्रवती हुई श्राग की श्रोर ले गया, किन्तु इसमें जल कर वे दोनों ही भस्म हो गये! एक च्रण बाद ही वह इस रोमांचकारी स्वप्त से चौंककर उठ-बैठता है श्रीर श्रपने को एक दूसरे ही स्थान में पाता है, जहाँ वर्जिल के श्रितिरक्त उसके श्रासपास श्रीर कोई नहीं है। यही नहीं, वह यह भी लक्ष्य करता है कि इस समय पूरी ध्रूप चढ़ श्राई है यानी सूर्य को उदय हुये कम-दे-कम दो घंटे हो चुके हैं! वर्जिल उसे हतबुद्धि देख कर रहस्य बतलाता है श्रीर विश्वास दिखाता है कि 'संत लूशिया' की कृपा से वह निद्रावस्था में ही परगेटरी के प्रवेश-द्वार पर श्रा-पहुँचा है।

<sup>े</sup>श्रादम श्रीर ईव का स्वर्ग-सा बाग़-- े ईश्वरानुकम्पा का एक प्रकार--

यहाँ दान्ते बहत देर तक ऋषिं गड़ा-गड़ा कर उन ऊंची-ऊंची ढालू चट्टानों को देखता-रहता है, जिनसे कि यह पहाड़ चारों तरफ़ से घिरा हुआ है। इसी समय उसकी निगाह एक गहन गुफ़ा पर पड़ती है! वह स्त्रीर वर्जिल इसमें से होकर एक ऐसे बड़े प्रवेश-द्वार पर स्त्रा-निकलते हैं, जिसे 'प्रायश्चित का द्वार' कहते हैं श्रौर जिस तक पहुँचने के लिये विभिन्न रंगों श्रौर विभिन्न श्राकारों की तीन सीढियां दर से साफ़ दिखलाई पड़ती हैं ! दान्ते देखता है कि इन सीढियों के शिखर पर हीरों के सिंहासन पर मुक्ति-दाता देवदूत प्रतिष्ठित है श्रौर उसके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार है। यह देवदृत इन्हें देखते ही उम्र हो उठता है, श्रौर प्रश्न करता है कि वे उस स्थान तक किस प्रकार श्राये ? इस पर वर्जिल उसे उत्तर देता है कि 'संत लूशिया' की परम कृपा के कारण ही वे उस स्थान तक आ पाये हैं। 'संत लूशिया' का नाम सुनते ही देवदूत नरम पड़-जाता है और उन्हें अपने समीप बुलाता है। उसका स्रादेश पाने पर दान्ते पहले उस श्वेत स्फटिक की सीढ़ी पर चढ़ता है जो कि हृदय की विमलता की प्रतीक है; इसके बाद वह उस चटके हुये पत्थर की ऋंघेरी सीढ़ी पर पैर रखता है जो कि किये गये पापों के लिये हार्दिक पश्चाताप ख्रीर संताप की परिचायक है ख्रीर ख्रंत में वह उस लाल पत्थर की सीढ़ी को पार करता है जो कि आत्म-बलिदान और आत्म-त्याग का साकार-रूप है। इस प्रकार वह देवदृत के चरणों के समीप आपहुँचता है और उससे द्वार खोल देने की प्रार्थना करता है। उत्तर में देवद्त ग्रपनी तलवार से उसकी भौ पर 'पा' के ७ चिन्ह बना देता है। ये चिन्ह उन सातों प्रकार के पापों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे मुक्त होना स्वर्ग में प्रवेश करने की कामना करनेवाले प्रत्येक मनुष्य के लिये त्रावश्यक है ! थोड़ी देर बाद वह दानते से कहता है कि वह उन सारे चिन्हों को भली भांति मिटा दे। इसके बाद वह श्रपने राख के रंग के वस्त्रों से 'ऋधिकार की सोने की चामी' ऋौर 'ऋन्तर-रेखा की चौदी की चामी' निकालता है श्रीर कहता है कि इन चाभियों को सौंपते समय संत पीटर ने उसे यह श्रादेश दिया है कि प्रवेश-द्वार खोलते समय उसे इतनी सावधानी की स्रावश्यकता नहीं है, जितनो कि चाभियों को सहेज कर रखने में सतर्कता की । इस भांति दूसरे ही चाण वह द्वार खोल देता है स्रोर गुरु-शिष्य के उसमें प्रविष्ट हो जाने के बाद उन्हें चेतावनी देता है कि इस प्रदेश में जो पोछे मुक़्कर देखता है वह ऋपने पथ पर ऋागे नहीं बढ़ पाता।

पर्व दस-

यद्यपि कुछ ही च्राणों में प्रवेश-द्वार ज़ोर की त्रावाज त्रौर भयानक धक्के के साथ बन्द होता है तो भी दान्ते देवदूत की चेतावनी के कारण ही मुड़कर नहीं देखता त्रौर एक घोर ढालू रास्ते पर नीचे दृष्टि कर त्रापो गुरू के पीछे-पीछे चलता है।

चढ़ाई बहुत कठिन है, उग्हें रास्ते में बड़ा कब्ट होता है श्रौर तब कही वे 'परगेटरी' के प्रथम तल पर श्रा-पाते हैं ! यहाँ श्रहंकार के पाप को दंड दिया जाता है । श्रब वे लगभग १८ फीट चौड़े एक स्फटिक-कंगूरे से निकलते हैं जो मूर्ति-कला के ऐसे उदाहरणों से सुसिज्जित हैं जिनके निर्माण पर किसी भी सिद्ध-से-सिद्ध यूनानी-पाषाण-कला-कोविद् को गर्व हो सकता है । इनमें से एक में देवदूत 'कुमारी मेरी' को श्रभिवादन कर रहा है, एक में

'डेविड' 'श्रार्क' के सम्मुख नाच रहा है श्रीर एक में रोमन-राजा 'ट्रैजन' श्रभागी विधवा की प्रार्थना स्वीकार कर रहा है। वे रास्ते पर श्रागे बढ़ते हैं श्रीर देखते हैं कि पापात्माश्रों का एक दल उनकी श्रीर बढ़ा श्रा रहा है! इस दल का प्रत्येक सदस्य श्रपनी पीठ पर लदे बोफ के बोफ से दोहरा हुश्रा जा रहा है, रेंग-रेंग कर श्रागे बढ़ रहा है श्रीर हर क़दम पर कराह उठता है—'श्रव मैं श्रिधिक नहीं सह सकता', मुफसे श्रव श्रीर नहीं सहा जाता!

### पर्व ग्यारह—

यह दुखी ब्रात्मार्ये इस कंगूरे के चारों ब्रोर चकर काट-काट कर ब्राने ब्राहंकार के पाप का प्रायश्चित कर रही है ब्रौर जय-तय ही राह के संकटों से ऊब कर प्रार्थना करती है ब्रौर दया, चमा ब्रौर सहायता की दुहाई देती हैं। दान्ते उनसे बहुत प्रभावित होता है ब्रौर वह भी ईश्वर से उनकी मुक्ति के लिये विनय करता है। इसके बाद वह उनसे पूछता है कि क्या उसे कोई ऐसी मुविधा मिल सकेगी जिससे वह इस घेरे में चढ़-जा सके। इस पर एक ब्रात्मा उससे ब्रापने साथ-साथ ब्राने को कहती है क्योंकि उस ब्रात्मा का दल-का-दल शीघ ही दान्ते के ब्रामीण्ट स्थान से निकलने वाला है। यह बक्ता बोभ के भार के कारण सिर नहीं उठा पाता किन्तु तो भी स्वीकार करता है कि धरती पर उसने इतनी ब्रित की कि उसका दम्भ ब्रौर पाखंड उसके साथियों के लिये ब्रमह्म हो उठा ब्रौर, यही नहीं कि उसके विरुद्ध विद्रोह किया प्रत्युत, उन्होंने उसे मार भी डाला। इतना मुनकर दान्ते उसका मुँह देखने के लिये भुकता है ब्रौर देखता है कि वह एक साधारण-सा कलाकार है, जो यह दावा करता रहा-है कि वह ब्रपने ढंग का ब्राकेला कलाकार है, संसार में उसका कोई दूसरा सानी नहीं। कहना न होगा कि इस समय उसे ब्रपने इसी पाप का फल भोगना पड़ रहा है।

दान्ते इस भारावनत कलाकार के साथ-साथ श्रागे बढ़ता है श्रौर वह बात-बात में श्रपने कितने ही सहभोगियों के नाम उसे गिना जाता है। इसी समय वर्जिल उसका ध्यान उसके पैर के नीचे के एक चब्तरे की श्रोर श्राकृष्ट करता है। दान्ते देखता है कि उस पर 'ब्रायरियस', 'निमरॉड 'नायोबी' श्रादि उन सारे लोगों का नाम खुदा हुश्रा है, जिन्होंने श्रपने जीवनकाल में श्रपनी तुलना देवताश्रों से की थी, जो श्रपने थोड़े से सुकृत्यों का गुणगान करते कभी थकते

<sup>ै &#</sup>x27;इज़रायल' प्रदेश का राजा श्रीर ईसा का पूर्वज, जो उसको प्रसन्न करने के लिये ही एक बार श्रपनी कमर में साधारण मलमल लपेटकर 'परम पिता' की पालकी के चारों श्रोर नाचा था।

कहा जाता है कि रोमन-राजा ट्रैजन शिकार पर जा रहा था कि एक संकट-ग्रस्त बुढ़िया ने उसका रास्ता घेर लिया किन्तु वह जल्दी में था श्रतः उसने उसे श्राश्वासन दिया कि वह जौटने पर उसकी श्रावश्यक सहायता करेगा। इस पर बुढ़िया ने कहा है कि वह न लौटा तो ? राजा ने यह सुना श्रीर उत्तर दिया कि यदि वह न लौटा तो भी उसकी जगह जो भी होगा उसकी फरियाद सुनेगा! किंतु इतना कहने के बाद ही उसने पता नहीं क्या सोचा श्रीर उसकी सहायता करना उसने श्रपना प्राथमिक कर्त्तव्य सममा।

न थे श्रौर जो प्रतिच् ए घमंड में चूर रहते थे। वह इन विषयों के विचारों में बुरी तरह हूब जाता है श्रौर यह जानकर विचित्र ढंग से चौंक-उठता है कि एक देवदूत केवल उससे मिलने के लिये ही उसकी श्रोर श्रा रहा है। इतना ही नहीं, उसे यह भी समभा दिया जाता है कि यदि उससे पर्याप्त विनीत-भाव से प्रार्थना की गई तो वह उन्हें दूसरे घेरे में पहुंचने में, निश्चित रूप से, सहायता भी दे सकता है।

दूसरे हो ज्ञण वह देवदूत उनके समीप आ जाता है। उसके श्वेत वस्त्रों से आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती है और उसकी आकृति की कांति से कांति भी लज्जित हो-उठती है। वह उनकी इस प्रार्थना की प्रतीज्ञा नहीं करता कि वे यात्री है और वह उनकी सहायता करे बिल्क वह तुरन्त ही बड़े मधुर ढंग से उन सीढ़ियों की आर संकेत कर देता है, जिनपर चढ़ने के बाद एक गुफ़ा मिलती है। दान्ते सुनता है और एक आजाकारी की भाँति उसके पीछे-पीछे उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। इसी समय देवदूत के पर के एक मधुर-स्पर्श से उसकी भौं पर गंकित 'पा' का एक चिन्ह पुंछ जाता है। यह 'पा' घमंड के पाप का परिचायक है, अतएव दान्ते इसके पुंछते ही इस घोर निन्दनीय पाप से मुक्त हो जाता है। किन्तु अंतिम सीढ़ी पर पहुँचने पर ही उसे इस भेद का पता चलता है, इसके पहले नहीं!

## पर्व तेरह-

इस प्रकार शीघ ही वर्जिल श्रीर दान्ते दूसरे चट्टानी-जगत में जा-पहुँचते हैं। 'परगेटरी' के इस प्रदेश का अगला भाग पीले पत्थरों का बना है ! इस अद्भुत और मनोहर पथ पर वर्जिल दान्ते को लगभग एक मील तक ले जाता है। इसके बाद ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कुछ श्रदृश्य, श्रात्मायें उनकी श्रोर उड़ती चली श्रा रही हैं, जिनमें कुछ गा रही हैं 'उनके पास नहीं है-मदिरा' श्रीर शेष उत्तर देती हैं 'जिनसे हो श्रपकार तुम्हारा उनको रनेह करो' ! यह सब वे पापी हैं जो अपने जीवन में ईर्ष्या के वशीभृत रहे हैं और जो टान-वृत्तिका विकास और अभ्यास करने के बाद ही उस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। एक च्र्ण बाद ही वर्जिल दान्ते से दृष्टि गड़ाकर देखने को कहता है और स्वयं संकेत से सामने की वे सारी श्रात्मायें उसे दिखलाता है जो कि बोरा पहने हुए हैं ऋौर चट्टानों का सहारा लेकर बैठी हुई हैं। इनमें दान्ते की दृष्टि विशेषतया उन दो श्रातमात्रों पर जा-ठहरती है जो कि एक दूसरे को सहारा दे रही हैं। इसके बाद ही उसे पता चलता है कि उनमें से सब की पलकें तार से ऐसी सिली हुई हैं कि उनमें से केवल पश्चाताप के श्रांसुश्रों की धारायें ही बाहर श्रा सकती हैं। वह उनसे बात करने को उत्सुक हो-उठता है श्रीर श्रनुमित मिल जाने पर उन पापात्माश्रों को सान्त्वना देता है । वह कहता है कि यदि वे कुछ सन्देश धरती पर भेजना चाहै तो उसे दे दें, उसे उनका कार्य करने में केवल सुख ही प्राप्त होगा ! इतना सुनते ही एक पापात्मा कहती है कि उसका नाम 'सैपिया' है। वह श्रपने जीवन काल में मध्य इटली के 'सियना' प्रदेश की निवासिनी रही-है श्रीर श्रपनी विद्वत्ता श्रीर योग्यता के लिये उसने काफ़ी यश भी लाभ किया है, किन्तु उसका ऋपराध यह रहा-है कि ऋपने देश के हारने पर उसने बड़ी खुशीं मनाई थी, श्रतएव इस समय वह उसी हृदयहीनता श्रीर कृतझता का प्रायश्चित कर रही है। वह सोच नहीं सकती कि कोई खुली श्रांखों से उसके साथियों के बीच में इस प्रकार घूमे, इसीलिये दानते को देखकर बड़ा श्राश्चर्य करती है, श्रोर उसका परिचय पाना चाहती है। वह यह भी जानना चाहती है कि श्राख़िर वड़ कैसे वहाँ तक पहुँच सका! श्रंत में सब कुछ सुनने-समभने के बाद वह उसके सम्मान में प्रार्थनायें गाती है श्रीर श्रनुरोध करती है कि वह उसके देशवासियों को श्रागाह कर दे कि वे व्यर्थ की महानता की श्राशाश्रों में न फंसे श्रीर व्यर्थ की ईंग्यों का पाप न कमायें।

### पर्व चौदह-

वे एक दूसरे पर भुकी हुई दो आत्माओं, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है, दानते श्रोर वर्जिल को देखते ही एक-दूसरे से प्रश्न करती हैं कि श्राखिर ये कौन हो सकते हैं ? वे इस प्रकार श्रापस में व्यस्त हैं कि रोम श्रोर फ्लोरेंस के नाम उनके कानों में पड़ते हैं श्रोर इनका उल्लेख होते ही वे गरम हो उठती हैं श्रोर कहती हैं कि इन टाइवर श्रोर श्रारनो नदी के किनारे रहने वालों का नैतिक-पतन घोर लजाजनक है।

थोड़ी देर बाद दान्ते ऋपने निर्देशक के साथ इस स्थान से ऋगो बढ़ता ही है कि उसे 'जो मुक्ते पायेगा मार डालेगा' ऋगशय का विलाप सुनाई पड़ता है ऋौर उसके बाद घड़ाके की ऋगवाज़ से उसके कान बहरे होने लगते हैं।

## पर्व पन्द्रह-

X

इस तरह सदैव एक ही दिशा में इस पर्वत का चक्कर लगाते हुये दान्ते लक्ष्य करता है कि अब स्थ्य हूबने वाला है! इसी समय पिछलों चढ़ाऊ रास्तों में सब से कम ढालू रास्ते ने एक तेजस्वी देवदूत उन्हें उस दूसरे तल्लों पर ले आता है, जहाँ कि कोधी अपने कोध नामक पाप का प्रायश्चित करते हैं। इस तल्लों पर चढ़ते समय वह देवदूत 'धन्य-धन्य हैं दयावान सब', और 'तुम तो भाग्यवान हो विजयी' बड़े कोमल स्वरों में गाता है और दान्ते की भौं से 'पा' कर दूसरा चिन्ह भी पोंछ देता है अर्थात् दान्ते को ईच्यों के पार से भी मुक्त कर देता है। किन्तु जब दान्ते वर्जिल से आग्रह करता है कि वह उन सारी चीज़ों पर प्रकाश डाले तो वह उसे विश्वास दिलाता है कि जब उसकी भौं के शेष पाँच कलंक-चिन्ह भी पुंछ जायेंगे या मिट जायेंगे तो स्वयं वियेद्रिस उससे मिलेगी, वही उसकी उत्सुकता शान्त करेगी आरे उसकी शंका का समाधान भी।

× × ×

इस तीसरे तल पर दान्ते श्रीर वर्जिल श्रपने को कोहरे से घरा हुश्रा पाते हैं। दान्ते इस धूमिल बातावरण में दृष्टि गड़ाने पर एक मन्दिर देखता है! इस मन्दिर में १२ वर्ष का किशोर ईसा श्रपनी माँ की डांट-फटकार श्रनसुनी कर रहा है। इसके बाद उसकी हिष्ट एक रोती हुई स्त्री पर पड़ती है श्रीर अंत में स्टीफ़ न पर, जिसे लोगों ने पत्थर फेक फेककर मार डाला था।

## पर्व सोलह-

श्रव विजिल दान्ते से श्राग्रह करता है कि वह जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाये श्रीर शीघ ही कोध के प्रतीक कोहरे के इस श्रम्धकारमय लोक के पार हो जाये! इतना ही नहीं, वह कहता है कि वह ध्यान रक्खे श्रीर उसका साथ न छोड़े! किन्तु वह श्रपने निर्देशक के श्रादेशों को पूरी तरह ध्यान में रखने पर भी जैसे लड़खड़ाने लगता है। उसके पैर तेज़ी से श्रागे नहीं बढ़ते। इसी बीच में चारों श्रोर से एक ही प्रार्थना के स्वर उसे सुनाई पड़ते हें! एक पापी दान्ते को सम्बोधित करता है, श्रीर दान्ते वर्जिल का संकेत पाने पर उससे इसके बाद के दूसरे तल का रास्ता पूछता है। वह पापी उसके प्रश्न का तो कुछ उत्तर नहीं देता, किन्तु उसका पर्याप्त वन्दन-श्रभिनन्दन करने के बाद रोम के विरुद्ध विष उगलना श्रुरू कर देता है! उसका कहना है कि रोम डींगें मारता था कि दुनिया में एक सूर्य हो तो हो, उसके श्रपने श्राकाश में तो दो सूर्य हैं—एक पोप श्रीर दूसरा राजा, किन्तु उसने स्वयं भरी-श्रांखों से देखा है कि एक ने दूसरे की प्यास बुक्ताई श्रीर श्रीर स्या !! उसका यह श्रंतिम वाक्य पूरा भी नहीं हो पाता कि, सहसा ही, वहाँ देवदूत श्रा पहुँचता है! यह इन सारे यात्रियों के पथ-प्रदर्शन करने के लिए भेजा गया है! इस प्रकार बातचीत जहाँ-की-तहाँ रह जाती है!

### पर्व ।सत्तरह—

श्रव वे श्राल्पस-प्रदेश के सघन को हरे की भौति ही सघन को घ की भागों के बीच से निकलते हैं। बीच-बीच में दान्ते की हिण्ट हो मैन श्रीर लैविनिया श्रादि पापियों पर पड़ती है जो कि श्रपने जीवन-काल में श्रपने कोंघ के लिये सुप्रसिद्ध रहे हैं। इस प्रकार शीघ ही दान्ते वर्जल के साथ इस श्रन्ध-जगत के पार श्रा पहुँचता है! यहाँ सूर्य्य की चमक से दान्ते की श्रांख चमकने लगती है। दूसरे ही च्या देवदूत सीढ़ी की श्रोर संकेत करता है श्रीर उस पर चढ़ते समय दान्ते श्रमुभव करता है कि 'सन्धि करने वाले धन्य' गाते-गाते उसने उसकी भों से वह तीसरा श्रप्रिय श्रीर श्रिशव चिन्ह भी पोछ दिया! कुछ च्याों में ही दोनों महाकि उस चौथे तल पर पहुँचते हैं जहां कि विरांक श्रीर सुस्ती के पाप का दंड दिया जाता है! इस समय वे इस राह पर श्राग बढ़ रहे हैं कि वर्जल दान्ते को बतलाता है कि विरक्ति का सारा कारण स्नेह की कभी श्रथवा प्रमाभाव है। इस तरह प्रेम की चर्चा श्राते ही इस महान विषय पर वह बड़ी कुशलता से प्रकाश डालता है श्रीर कितनी ही देर तक यह बातचीत चलती रहती है।

# पर्व श्रद्वारह-

इसी बीच में पापियों का एक दल आता है और वर्जिल के वार्तालाप में बिझ डाल

देता है। वर्जिल उनके तर्क सुनता है श्रीर उनसे कुछ प्रश्न करता है। उत्तर में दो श्रात्मायें जो शेष का नेतृत्व कर रही है, अपने तकों की पुष्टि के लिये निष्कपट स्नेह के कितने ही उदाहरण उपस्थित करती हैं! इतने में ही कुछ श्रीर पापात्मायें वहां श्रा पहुँचती हैं, जिन्होंने श्रपने जीवन-काल में साहसिक घटनाश्रों से भरे हुए कर्मठ जीवन की श्रपेचा कायरतापूर्ण, श्रारामतलबी श्रिषक पसन्द की, किन्तु श्रव जिन्हें उसके लिए बहुत श्रिक दुःख है!

### पर्व उन्नीस-

श्चन रात हो जाती है। दान्ते सो जाता है। नींद में वह यूलिसीज के, परीशान करनेवाली 'साइरेन' नामक समुद्र-परी के श्चौर दर्शन' श्चथवा 'सत्य' के स्वप्न देखता है। इसके बाद सबेरा होता है श्चौर वर्जिल उसे दूसरी सीढ़ी के समीप ले श्चाता है। यहां फिर एक दूत उन्हें मिलता है, जो, जैसे हवा में तैरा कर, उन्हें ऊपर पहुँचा देता है श्चौर दान्ते के माथे से एक श्चौर 'पा' का चिन्ह पोंछ देता है। इस बीच में वह बराबर गाता रहा है—

'जिसे दुःख है निज पापों पर वही धन्य है, धन्य, क्योंकि मिलेगी उसको शान्ति !'

X

इस पाँचवें घरे में लोभी आत्मायें द्रिड़त होती हैं। उन्हें शृंखला से इस तरह धरती से जकड़ दिया जाता है कि धरती में और उनमें कोई अन्तर नहीं रह जाता और तब वे धरती को कितने ही समय तक अपने पश्चाताप के आंसुओं से भिगोती रहती हैं! ऐमें ही एक पापी से दानते बातें करने लगता है। वह बतलाता है कि वह 'पोप ऐडिरियन पंचम' है! वह पोप बनने के एक महीने बाद ही मर गया और उने अपने अतीत के कुकमों के लिये बहुत जोभ है! इतना सुनते ही दानते सम्वेदना से भर-उठता है और इस विशाल व्यक्तित्व का अभिवादन करता है। वह उत्तर में उससे आग्रह करता है कि धरती पर लौटने पर वह पोप के परिवार की स्त्रियों से कह दे वे उसके पापों का प्रायश्चित कर डालें क्योंकि वे अब भी उनके घर पर मंडरा रहे हैं। शीघ ही दानते आगे बढता है।

## पव बीस-

थोड़ी दूर जाने पर इस पांचवें तल के रास्तों पर विछी हुई स्नात्मास्नों में दान्ते की निगाह फ़ांसीसो राजास्नों की तीसरी पीढ़ी के प्रवर्त्तक 'ह्यू ग्यू इज़ कैपेट' पर पड़ती हैं। इसे वह इस स्निश्चिय पौधे की जड़ बतलाता है, क्योंकि इस पोढ़ी के कितने ही काले कारनामें उसकी निगाह से गुज़र चुके हैं! कहना न होगा कि स्नपनी प्रस्तुत रचना के कुछ ही वर्ष पहले उसने देखा स्नौर समभा कि 'फ़िलिप चुतुर्थ' ने धन के लिये 'पोप बॉनिफ़ेस' को मरवा डालने की यत्न किया स्नौर उसमें सफलता प्राप्त कर घोर पाप कमाया! … इस प्रकार घृणा से भर कर वह स्नागे

क़दम बढ़ाता है तो उसे श्रीर वर्जिल को टायर की रानी डिडो का भाई 'पिगमैलियन', 'ऐकन' 'हेलियोडोरस' , श्रीर 'कैंसस' श्रादि दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद ही वे यह श्रानुभव कर चौंक उठते हैं कि उनके पैरों के नीचे का सारा पहाड़ भयानक रूप में डगमगा रहा है श्रीर श्रासंख्यक पापात्मायें प्रसन्न होकर चिह्ता रही है— 'परम पिता की जय हो!'

## पर्वः इक्कीस-

दान्ते भय के मारे बोल नहीं पाता और वर्जिल से बुरी तरह लिपट जाता है। सहसा ही एक पापी सामने आता है जो दान्ते को देखकर आश्चर्य करता है और उसके विषय में कुछ जानना चाहता है। इस पर वर्जिल उो बनलाता है कि नियति ने उसके साथों के जीवन का ताना-बाना आभी अस्त-व्यस्त नहीं किया है। वह अब भा जीवित है और अपने जीवन-काल में ही इस प्रदेश में आया है। इसके बाद जब वह उसने प्रश्न करता है कि, यह भूचाल कैसा है और यह कोलाहल कैसा है, तो वह आत्मा उसे स्चित करती है कि जब भी कोई आत्मा अपने पापों से मुक्त होती है, यह पहाड़ आनन्द से हिल उठता है। इतना कहकर वह एक च्या को रकती है और फिर कहती है कि वह (रोमन-किव) स्टैटियस है! वह ५०० वर्षों की यातना भोगने के बाद आज मुक्त हुआ है और अब वह अपने गुरु 'वरिजल की खोज में है, क्योंकि वह उससे मिलने को कभी से उत्सुक है। यह वाक्य सुनते ही दानते मुस्कराने लगता है और बड़ो अर्थ-भरी हिष्ट से वर्जिल को देखता है! इससे स्टैटियस, सहसा ही, यह समक्त जाता है कि उसकी सर्वप्रिय इच्छा की दैवात, पूर्त्ति हो गई और वर्जिल ही उसके सम्मुख खड़ा है। अब दूसरे ही च्या वह बहुत विनीत-भाव से अपने उस गुरु को सादर प्रयाम करता है, जिससे उसे काव्य की प्ररेशा प्राप्त हुई थी!

## पर्व बाईस-

एक बार फिर एक देवदूत आ-उपस्थित होता है और इन तीनों कवियों को एक सीड़ी के रास्ते उस छठे तल पर ले आता है, जहाँ पेंडुओं और शराबियों को दएड दिया जाता है। इस राह में दान्ते का एक 'पा' का चिन्ह और मिट जाता है।

×

इस स्थान के चक्कर लगाने में दाँते उत्सुक हो-उठता है श्रीर जानना चाहता है कि स्टैटियस ने ऐसा कोन सा कार्य किया था, जिसने उसे लालची प्रमाणित किया श्रीर जिसके लिये उसे पिछले पांचवे घेरे से निकलने की यातना भोगनी पड़ी! इस पर स्टैटियस उत्तर देता है कि उसका श्रपराध यह नथा कि वह लोभी था प्रत्युक यह कि वह श्रपन्ययी था श्रीर यह

<sup>ै</sup> श्रपने बहनोई की हत्या करने वाला। र इज़राइल का वंशज जिसे जोशुश्रा की श्राज्ञा से लूट पाट मचाने के श्रपराध में पत्थरों से मार डाला गया था। उसेल्यूकस का मंत्री जिसने जेरुसलम के ख़ज़ाने छीनने की कोशिश की थी! ४ सीज़र श्रीर पॉम्पी का लोभी सहकारी—

कि उसकी इस लम्बी यातना का इससे भी बड़ा कारण यह है कि उसमें ईसाई मत को स्वीकार करने का साइस न था ! इतना यतलाने के बाद वह 'टेरेंस', 'सिसिलिया', 'प्लॉटस' श्रीर 'वैरो' श्रादि श्रपने देशवासियों के ऊशल समाचार वर्जिल से पूछता है श्रीर उसे पता लगता है कि वे भी उसी तरह के श्रन्य श्रंधे प्रदेशों में पड़े हैं जहाँ वे दूसरे श्रन्य मूर्त्तिपूजक कवियों से प्रायः मिलते श्रीर हास-परिहास करते हैं।

इस बीच में दान्ते भक्ति से अपने सािगयों की बातचीत सुनता रहता, काव्य माधुरी की रहस्यात्मक प्रेरणाओं पर मनन करता रहता और धीरे-धीरे उनके पीछे-पीछे चलता रहता है। शीघ ही वे एक निर्मल स्रोत के किनारे उगे हुये एक पेड़ के समीप आ-निकलते हें! यह पेड़ फलों से लदा हुआ है! इम्मेड़ से रह-रहकर ध्विन आती है जो उन्हें पेटूपन के पाप के विरुद्ध सावधान करती है, क्योंकि इस प्रदेश में पेटुओं को दंड दिया जाता है। यही नहीं, वह अपनी बात के समर्थन में 'डेनियल' और 'बैपिटस्ट जॉन' जैसे विशिष्ट लंगों के उदाहरण सामने रखती है और कहती है कि वे इस नियम के अपवाद रहे हैं—इस पाप से बचने के लिये ही 'डेनियल' दाल से ही सन्तोष करता रहा है और जॉन टिड्डिओं और जंगला शहद से!

## पर्व तेईस-

दान्ते अब भी गूंगे की भांति इस भेद भरे पेड़ को विस्मय से देख रहा है कि वर्जिल उसे आगो बढ़ने को कहता है! उन्हें अभी भी लम्बी मंज़िल तय करनी है। दान्ते आदेश का पालन करता है और शोध ही गुरु-शिष्य कुछ ऐसी आत्माओं से मिलते हैं जो सिसक-सिसक कर रो रही हैं, जिनकी आँखों में पाताल की गहराई के गढ़े हो चुके हैं और जो इस तरह भुकी हुई हैं कि उनके शरीर की हिड़ियाँ खाल के बीच से बाहर निकल आई हैं। इनमें से एक दान्ते को पहचानती है और दान्ते को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि उसका मित्र 'फॉरेसे' इस दयनीय स्थित में है! दो कंकाल-मात्र आत्मार्ये उसके आगे पीछे चल रही हैं और उसे सम्हाल रही हैं, ताकि वह चलते-चलते कहीं गिर न पड़े। इस पर फॉरेसे उत्तर देता है कि यद्यपि वह और उसके साथी दिन रात खाते-पीते रहते हैं तथापि वे कभी सन्तुष्ट नहीं होते और भूख और प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, उनमें कुछ भी शांक शेष नहीं हैं। इतना सुनकर दान्ते एक बार फिर प्रश्न करता है और जानना चाहता है कि आख़ित ऐसा क्या है कि वह इतनी जब्दी 'परगेटरां' के इस ऊ चे तब्ले पर आ पहुँचा है, क्योंकि उन मरे तो अभी पांच वर्ष ही हुये हैं। फॉरसे उत्तर देता है कि अपना पत्नी की लगातार प्रार्थनाओं के कारण ही वह एक बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे कारागारों से जब्दी-जब्दी मुक्त होता रहा है और इतने थोड़ समय में ही इस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और अने में उस प्रदेश में आ गया है। दान्ते सब कुछ सुनता है और सन्त में उस प्रदेश में आ गया है। दान्त सब कुछ सुनता है और अने में उस प्रदेश में आ गया है। दान्त सब कुछ सुनता है और सन्त में उस प्रदेश में स्रान के सुनता है से कि कुष सुनता है सुनता से अने सुनता है सुनता से सुनता है सुनते सुनता है सुनता है सुनता सुनता सुनता सुनता सुनता सुनता है सुनता सुनता सुनता सुनता सुनता

<sup>े</sup> एक रोमन सुखांत कवि । दूसरा रोमन-सुखान्त कवि । रोमन नाटककार । ४एक रोमन-दुखान्त-कवि ।

कारण बतलाने के बाद उसे श्रपने साथियों का परिचय देता है।

### पर्व चौबीस-

दूसरे ही चगा उन सब के साथ चलते-चलते 'फ़ॉरसे' अपनी बहिन पिकारडा के लिए उत्सुक हो-उठता है और जानना चाहता है कि वह क्या हुई। इसके बाद वह कुछ आत्माओं की ओर संकेत करता है! दान्ते इनसे बातें करता है और ये जिज्ञासा के उत्तर में उसे विश्वास दिलाती हैं कि उसके राजनीतिक विरोधियों का पान बिल्कुल समीप है। उनका यह कथन पूरा भी नहीं हो पाता कि वे एकाएक चल देती हैं, किन्तु दान्ते देखता है कि सामने के पेड़ अपने मधुर-सुन्दर फल उन सब को देते हैं, किन्तु वे जैसे ही खाने के लिये उन्हें अपने मुंह तक लाती हैं उनसे तुरत ही छीन लेते हैं। इतना ही नहीं वह यह भी अनुभव करता है कि कुछ अहरय ध्वनियाँ उनके इस कार्य की प्रशंसा कर रही हैं और भोजन की साधारण मात्रा में भी कमी का प्रचार कर रही हैं।

### पर्व पचीस-

इस समय ये तोनों कि एक सीध में चल रहे हैं कि स्टैटियस स्रपने जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों की चर्चा करता स्रीर उन पर प्रकाश डालता है। इसके थोड़ी देर बाद वे इस प्रदेश के सातवं तल पर चढ़ना श्रारम्भ करते हैं कि एक देवदूत पहले की माँति ही श्रा-पहुँचता है। वह रास्ते में पिवत्रता का गुणगान करता है क्रीर दान्ते एक बार फिर श्रानुभव करता है कि किसी ने उसे धीरे से छुत्रा स्रीर उसका एक स्रीर कलंक-चिन्ह पोंछ दिया। एक च्ला में ही वे चोटी पर स्रा-पहुँचते हैं। स्रव यहां इन कि वर्यों को एक ऐमे सकरे रास्ते से जाना पड़ता है जिसके एक स्रोर गरजती हुई ज्वालाये हैं स्रीर दूसरी स्रोर स्रतल काई! यह पथ इतना भयंकर है कि वर्जिल दान्ते को सावधानी से चलने का स्रादेश देता है स्रन्यथा बहुत सम्भव है कि वह या तो उन लपटों में भस्म हो जाये स्रथवा खाई में गिरकर सदैव के लिए ज्रुप्त हो जाये स्रीर उसका चिन्ह तक मिट जाये! दान्ते सचेत हो उठता है स्रीर ज्यों ही वह स्रीर उसके साथी स्त्रागे पैर बढ़ाते हैं, स्त्राग की भट्टी से उठती हुई भयानक चीख़-पुकार उनके कानों में पड़ती है। यह मट्टी में भस्मसात पापात्मास्रों का सामृहिक स्वर है जो कम से एक बार ईश्वर से च्ला स्रीर द्या की भीख मांगती हैं स्रीर दूसरी बार ब्रह्मचर्य स्रीर सतीत्व का गुणगान करते हुये 'मेरी' स्रीर 'डायना' का बखान करते नहीं थक्रतीं क्योंकि वे ऐसे पित-पित्वयों को श्रद्धेय मानती हैं जो विवाहित होने के बाद भी सदाचारी रहे-स्राते हैं।

## पर्व छड्बीस-

वे ऐसे पथ से जा रहे हैं कि दान्ते की परछाई धधकती हुई लपटों पर पड़ती है! उसमें भुलसती हुई स्रात्मायें चौंक उठती है स्रौर एक-दूसरे से प्रश्न करती हैं कि यह कौन हो

सकता है। दान्ते उनका प्रश्न सुनता है श्रीर उत्तर देना ही चाहता है कि उसका ध्यान उन पापात्माश्रों के एक दूसरे दल की श्रोर श्राकृष्ट हो जाता है! ये पापात्मायें जल्दी में एक दूसरे को चूमती हैं, एक दूसरे को धक्के देती हुई श्रागे बढ़ती है श्रौर पल-पल पर पासीफ़ी? जैसे दुराचारियों की चर्चा करती श्रौर उन लोगों की निन्दा करती हैं जिनका कि सॉडम श्रौर गोमोरा के विनाश में हाथ था! दूसरे ही च्या दान्ते को श्रपने उत्तर की याद श्राती है। वह प्रश्नकर्त्ता को श्रपना परिचय देने के बाद वहां पहुँचने से सम्बन्धित सारी कथा वतला जाता है श्रौर यह श्राशा प्रकट करता है कि ईश्वर की कृपा से वह शीघ ही स्वर्ग में पहुँच जायेगा! इतना सुनकर वह प्रश्न करने वाली श्रात्मा दान्ते का श्राभार मानती है श्रौर स्वीकार करती है कि उसने श्रपने जीवनकाल में बिना किसी यम नियम की चिन्ता किये सांसारिक एवं शारीरिक प्रेम का जी भरकर प्रचार किया है। इतना ही नहीं, वह कहती है कि यदि वह संकेत से दिखलाये तो वह निश्च रूप से उसके सहभोगियों में से कितने ही लोगों को पहिचान लेगा। इसके बाद वह दान्ते की स्तृति करती है श्रौर एक बार फिर उस श्राग में खो जाती है, जो कि उसकी शुद्धि कर उसे स्वर्ग के योग्य बना रही है।

### पवं सत्ताईस-

संध्या का समय है सूर्य हूवना ही चाहता है कि उसी च्रण एक देवदूत 'धन्य हैं शुद्धहृदय के लोग' गाता हुआ उनके समीप आता है। वह उन महाकवियों को यह सूचित करने
के बाद कि उनके और स्वर्ग के बीच में केवल एक आग की दीवाल का अन्तर शेष रह गया
है, उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनका एक बाल भी बांका न होगा, वे बिना किसी प्रकार के
अम के उसके अन्दर से निकल सकते हैं। किन्तु आग की दीवाल का नाम सुनते ही दानते के
होश उड़ जाते हैं! वह पीछे ठिठक-रहता है, और वर्जिल आदि आगे निकल जाते हैं! कुछ ही
च्यां में वर्जिल पीछे मुड़कर देखता है और उसकी भयातंकित मुद्रा लक्ष्य कर उसे याद दिलाता
है कि अब उसे अधीर नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस भाग की दीवाल को पार करते ही
वह स्वर्ग में पहुँच जायेगा और वहाँ उसे बियेट्रिस मिलेगी! इतना सुनते ही दान्ते सारी चिन्ता
और आशंकाओं से मुक्त हो-उठता है और धू-धू करती हुई आग की भट्टी में कूद पड़ता है।
वर्जिल और स्टैटियस उसका अनुकरण करते हैं और शीघ ही वे तीनों एक चढ़ाऊ रास्ते पर आनिकलते हैं। यहाँ वे अलग-अलग टीलों पर आराम करते हैं किन्तु दान्ते तबतक आसमान के
सितारे देखता और गिनता रहता है जबतक कि उसे नींद नहीं आ जाती और वह स्वप्न नहीं
देखता कि एक कुंज में एक अपूर्व मुन्दरी फूल चुन रही है और अपने से और अपनी बहिन
से सम्बंधित एक गीत गा रही है। वह कहती है कि उसका अपना नाम 'ली' है, जो मध्य-युगीन

१ क्रीट के राजा माइनॉस की पत्नी। २ एक नगर— <sup>3</sup>एक नगर जहाँ के सेव पतित देवदूतों को पसन्द हैं!

सिक्रय जीवन का प्रतीक है किन्तु उसकी बहिन का नाम 'रेचेल' है जो विचार एवं चिन्तन-प्रधान श्रक्रिय जीवन का द्योतक है, यही कारण है कि वह फूल चुन रही है श्रीर उसकी निकम्मी बहिन एक विशाल दर्पण में श्रपना रूप निहार रही है।

;

सबेरा होता है। कितगण सोकर उठते हैं श्रौर वर्जिल दान्ते को यह विश्वास दिलाता है कि पहिले इसके कि श्राज का दिन हुबे उसकी वियेद्रिस को एक वार भर श्रांख देखने की साध श्रवश्य ही पूरी हो जायेगी! इस श्रमर-श्राशा से दान्ते के हृदय में एक ऐसी ज्योति जगमगा- उठती है कि उसके पर लग जाते हैं श्रौर कुछ ही च्यों में वह चोटी पर पहुँच जाता है।

वर्जिल ने नरक के पितत प्रदेशों के बाद प्रायश्चित श्रौर चिरंतन-ज्वाला के प्रदेशा में उसका पथ प्रदर्शन किया है! यहाँ वह उसे श्रादेश देता है कि श्रव वह श्रपने मन का राजा है, जो बाहे सो करे श्रौर तब तक करे जबतक कि वह सुन्दर नारी उसे नहीं मिल जाती जिससे भेंट करने की महत्त्वाकांचा के कारण ही उसने यह यात्रा श्रारम्भ की है!

## पर्व श्रद्वाईस-

यह ईडन का उपवन है। यहाँ दान्ते वर्जिल श्रौर स्टैटियस के साथ तबतक इधर-उधर घूमता रहता है जबतक कि उसकी दृष्टि उस पारदर्शी भरने पर नहीं पड़ती जिसमें कि पापों को भुला देने की शक्ति है श्रौर जिसके दूसरी श्रोर एक सुन्दर नारी खड़ी है जो कि उसे देखते ही उस पर मुस्कराने लगती है। यह नारी 'सम्राजी मैटील्डा' है! वह उसे सूचित करती है कि उसकी शंकाश्रों का समाधान करने के लिये ही वह वहाँ श्राई है, श्रतएव उसे श्रपनी जिज्ञासा उसके सामने रखनी चाहिये। दान्ते सुनता है श्रौर उससे कई प्रश्न करता है। इस प्रकार, जब वे भरने के दूसरी श्रोर टहल रहे हैं, दान्ते के ज्ञान-लाभ के लिये, 'मैटिल्डा' मनुष्य की सृष्टि श्रौर उसके पतन का रहस्य समभाती है उसके परिणामों पर प्रकाश डालती है श्रौर बतलाती है कि यह स्थान पृथ्वी पर उगनेवाले सारे पेड़-पौधों उद्गम-स्थान है।

×

थोड़ी देर बाद दान्ते देखता कि उसके पैरों के सभीप बहने वाला पानी कभी न-सूखने वाले एक फ़हारे से निकल रहा है। वह यह भी लक्ष्य करता है कि उसमें से बाहर श्राते ही वह दो घाराश्रों में बंट जाता है—एक घारा का नाम 'लीथ' है जिसका स्पर्श करते ही श्रात्मायें श्रपने पाप श्रीर श्रपराध भूल जाती है श्रीर दूसरी 'यूनों' कहलाती है जिसमें श्रवगाहन करने ही मृतात्माश्रों को श्रपने सुकृत्यों की याद हो-श्राती है।

### पर्व उन्तीस-

उसी च्रण सम्राज्ञी श्राग्रह करती है कि अन वह कुछ देर के लिये ठहर जाय अगैर कुछ विशेष देख सुन ले। वह ठहर जाता है श्रीर अनुभव करता है कि दूसरी श्रोर तीव्र प्रकाश हो रहा है। दूसरे ही च्या श्रद्भत, मधुर संगीत उसके कानों में पड़ता है श्रीर वह देखता है कि श्रली किक श्री से जगमग करती हुई श्रात्माश्रों का एक दल उसकी श्रोर बढ़ा श्रा रहा है। यह श्रात्मायें इतनी कान्तिमान हैं कि इनके पद-चिन्हों में इन्द्र-धनुष रह-रहकर फलक उठता है। इनका नेतृत्व वयोवृद्ध धर्म-गुफ्श्रों का एक दल कर रहा है श्रीर इनका श्रनुकरण ईसा की जीवनी के चारों लेखक श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। इनके पीछे श्राइफ़ॉन नामक विचित्र पशु है! यह पशु एक भव्य रथ खींच रहा है जो ईसाई गिजें या पोप के धार्मिक श्रासन का प्रतीक है,! इसे देखकर सहज में ही यह धारणा होती है कि ऐसा दिव्य रथ रोम की किसी राजसी विजय के श्रवसर पर भी शायद ही दिखलाई पड़ा हो। इस रथ के रच्चक भी श्रनेकों हैं, जिनमें दान, श्रास्था श्रीर श्राशा जैसी तीन सद्वृत्तियों श्रीर दूरदर्शिता श्रादि चार नैतिक नीतियों के श्रातिरिक्त संत स्यूक, संत पॉल, गिजें के चारों महान् डॉक्टर श्रीर धर्माचार्य संत जॉन श्रादि विशेषतया उल्लेखनीय हैं।

### पर्व तीस-

हमारा किव दान्ते अप एक अद्भुत प्रकाश देखता है! यह प्रकाश सात शाखा-वाली एक मोमवत्ती से फूट रहा है और कुमारी ऊषा की हीरक-काँति से सारे स्वर्ग को जगर-मगर कर रहा है। इसी समय जब कि चारों ओर से प्रार्थनाओं के स्वर उसे सुनाई पड़ते हैं, वह देखता है कि एक रथ में एक स्त्री विराजमान है, जिस पर सफेद पर्दा पड़ा हुआ है। वह यह भी देखता है कि देवतागण उस पर फूल बरसा रहे हैं, और, यद्यपि इस समय वह दूसरे रूप में है तो भी, वह उसे हिष्ट पड़ते ही पहचान लेता है जैसे कि यह उसके लिए स्वाभाविक हो। यह स्त्री और कोई न होकर वियेद्रिस है! वियेद्रिस स्वर्गीय शान की प्रतीक है। इस प्रकार सहसा ही युग-युग की अभिलाषा साकार देखकर वह अचरज से अवाक हो-उठता है और यन्त्र-चालित सा वर्जिल की ओर मुड़ता है किन्तु देखता है कि वह अहश्य हो चुका है। दान्ते का घीरज स्त्रूट जाता है।

उसकी अधीरता का अर्थ समभकर वियेट्रिस उसे यह वचन देकर सान्त्वना देती है कि वह चिन्तित न हो, इसके बाद वह स्वयं उसका पथ-प्रदर्शन करेगी। इतना कहकर वह एक च्या रकती है और फिर कड़े-मधुर शब्दों में बीती-बातों के लिये उसकी इतनी भत्सेना करती है कि उसकी दृष्टि लज्जा से नीचे भुककर पैरों पर जा पड़ती है। यहीं पास के प्रकृति के दर्पण के प्रतीक एक सोते में वह अपनी परीशानी की परछाई देखता है और अपने किये पर इतना पश्चाचाप करता है कि बियेट्रिस द्रवित हो-उठती है। वह उसे समभाती है कि जिस भयानक राहते से वह यहां आया है, वह स्वयं उसने उसके लिये चुना है और स्वयं वह उसे उस राह से

<sup>ै</sup>एक कल्पित पशु जिसका शरीर श्रीर जिसके पैर शेर के हों किंतु जिसकी चोंच श्रीर जिसके पर बाज के हों।

लाई है। उसके इस कार्य में कुछ रहस्य है! उसकी कामना है कि इसके बाद वह एक दूसरे ही प्रकार का जीवन व्यतीत करे!

## पर्व इकतीस-

कोई प्रश्न नहीं कि उसके लिये उसे कितना ऋध्यवसाय ऋौर परिश्रम करना पड़ता, उसे पुनः प्राप्त करने के लिये उसे एक सदाचारी साधु का किठन जीवन ही बिताना चाहिये था, किन्तु हुआ यह कि उससे विछुड़ने के बाद वह छुलिया सांसारिक सुखों ऋौर ऋसार, मिध्या ऋानन्दों का शिकार हो गया! इस प्रकार के कितने ही उलाहने देने के बाद ऋंत में बियेट्रिस दान्ते को चमा कर देती है ऋौर उससे एक बार फिर ऋपने चेहरे की ऋोर देखने का ऋाग्रह करती है। दान्ते ऋौं छे ऊपर उठाता है ऋौर ऋनुभव करता है कि जिस प्रकार उसका पिछुला सौन्दर्य मनोहरता ऋौर हृदय-ग्राहिता में संसार की तमाम छियों से ऋलग ऋौर ऋषिक चमकता ऋौर गमकता था, उसी प्रकार उसकी इस समय की छिव भी पिछुले रूप-लावएय से कहीं ऋषिक लौ मारती है, सच तो यह है की दोंनों की तुलना का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता!

कहना न होगा कि दान्ते के मन में यह विचार गहरा बैठ जाता है कि वह उसके सर्वथा अयोग्य है और वह अचेत हो जाता है। कुछ देर में होश आने पर वह अपने को उस जल-प्रपात में पाता है जहाँ मतील्दा नामक एक परी उसे पानी से ऊपर उठाये हुये है और हवा की गित से बहाये-लिये जा रही है। दान्ते अनुभव करता है कि कहीं दूर देवदूत गा रहे है—'तुम्हीं मुक्ते नहलाओं गे और वर्फ़ से कहीं अधिक मैं हो जाऊँगा धवल!'

×

'लीय' के पवित्र जल कें द्वारा पिछले पापों की सभी भयावह स्मृतियों से मुक्ति पाने के बाद दान्ते युग-युग के पुरयों से पवित्र किनारे पर पैर रखता है। यहां वियेद्रिस की परिचारिकायें उसका स्वागत करती हैं श्रोर वियेद्रिस से प्रार्थना करती हैं कि वह श्रपना श्रान्तरिक सौन्दर्य प्रकट कर श्रपना कार्य पूरा करे ताकि यह दान्ते नामक मनुष्य, पृथ्वी पर जाने पर मानवजाति के सम्मुख उसका सही रूप रख रख सके, उसका वास्तविक चित्र चित्रित कर सके! दूसरे ही च्या वियेद्रिस का श्रलौकिक रूप दान्ते के सम्मुख श्राता है! उसके छिव-दर्शन में उसकी सांसे तो कुछ च्याों को ठिठक-रहती हैं, किन्तु उसे शब्द नहीं मिलते कि वह श्रपने सामने की श्रलौकिकता का वर्णन कर सके।

## पर्व बत्तीस-

दानते उसकी रूप माधुरी में इस तरह खो जाता है जैमे कि पिछले दस वधों की सारी प्यास इसी चण बुक्ता लेना चाहता है। शीघ ही वियेट्रिस की सेविकायें उसमे निगाहें नीची करने का श्राग्रह करती हैं। यद्यपि वह तुरन्त ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है, तथापि वह देखता है उसकी दशा विल्कुल उस मनुष्य की सी है जो बहुत देर तक श्रपलक स्पर्य को देखता

रहे श्रौर फिर श्रांखों में चकाचौंध हो जाने के कारण किसी वस्तु पर किसी प्रकार दृष्टि न गड़ा सके । दूसरे शब्दों में, वह श्रनुभव करता है कि हर वस्तु से, जिस पर वह दृष्टि डालता है, वियेद्रिस के रूप की किरणें फूट रही हैं श्रौर उसकी निगाह कहीं जमती नहीं। इसके बाद ही वह श्रौर स्टैटियस विनम्र भाव से वियेद्रिस के विगट श्रौर विशद् जुलूस के साथ हो जाते हैं! यह जुलूस एक वन में प्रविष्ट होने के बाद एक पेड़ के तने को घेर लेता है। इसी तने से वह रथ बांध दिया जाता है।

कहना होगा कि दूसरे ही च्या के उस पेड़ की सूखी डालियों में किसलय निकल जाते हैं, उनमें किलयाँ मुस्कराने लगती हैं ! ऐसे मधुमय चुण में देवदूतों के स्वर्गीय संगीत से विभार होकर दान्ते गहरं। नींद में सो जाता है ऋौर एक ऐसा रोमांचकारी स्वप्न देखता है कि जागने पर पागलों की भौति वियेदिस के लिये इधर-उधर देखने लगता है ! उसे 'लीय' से इसपार लानेवाली वह परी उसकी चिन्ता लच्य करती है श्रीर उसे संकेत से वियेट्रिस को दिखला-देती है! वह इस रहस्यपूर्ण पेड़ के सहारे ब्राराम कर रही है। इसी समय बियेट्रिस ब्रापने स्थान से उठती है स्त्रीर दान्ते से कहती है कि स्त्रब वह उसके रथ के भाग्य का व्यंग्य देखे स्त्रीर समभे ! कवि रथ की स्रोर घुम पड़ता है स्रौर देखता है कि 'राज्यसत्ता' का प्रतीक एक बाज़ स्राकाश से पृथ्वी पर उतरा, उसने उस पेड़ को बुरी तरह चीर-फाड़ डाला, उसके दुकड़े-दुकड़े कर डाले, श्रीर उस रथ पर हमला किया जो कि गिर्जे का प्रतीक है, श्रीर जिसमें धर्म-सम्बन्धी, मूलगत भ्रम की प्रतीक एक लोमड़ी इधर-उधर सिर मार रही है, जैसे कि किसी आखेट की खोज में हो। यही नहीं, दान्ते यह भी लद्य करता है कि यद्यपि बियेट्रिस रथ के समीप गई, श्रौर उसने तुरन्त ही उस लोमड़ी का नशा उतार दिया तथापि उस बाज़ ने उस रथ में श्रपना घोंसला बना लिया। इसी समय एक दसरे दैत्य को ऋपनी पीठ पर लादे हुये, ७ प्रमुख पापों का प्रतीक, सात सिरों का एक राज्ञस उस रथ के नीचे से निकला ! वह, क्रम से, पहिले कुछ देर तक एक बैश्या की मनुहार करता रहा श्रीर फिर उसे सधारने के लिये कुछ देर तक उसे तरह-तरह के दंड देता रहा। पर्व तैंतीस-

इसी समय सात धार्मिक वृत्तियाँ एक प्रार्थना गाती हैं। इसके बाद वियेद्रिस दान्ते स्त्रीर स्टैटियस को स्रपना स्ननुकरण करने का संकेत करती है स्त्रीर दान्ते को विशेषतया चुप देखकर उसके इस मौन का कारण जानने को उत्सुक हो-उठती है। दान्ते उत्तर देता है कि वह उसका प्रश्न स्वयं जानती है, उसे बतलाने की स्त्राश्यकता नहीं है। इस पर वह उसे स्त्रभी घटी तमाम घटनास्रों का रहस्य समभाती है स्त्रीर स्त्राग्रह करती है कि वह उसे मनुष्य जाति तक पहुँचा दे!

इस तरह बातें करते-करते दान्ते 'यूनो' नामक दूसरी धारा के समीप पहुँच जाता है। यहाँ वियेद्रिस उसे उस प्रपात का पानी पीने का संकेत करती है। वह भुकता है श्रीर इस नय-जीवन-प्रदाता जल के एक घूंट के बाद ही श्रानुभव करता है कि वह शुद्ध एवं पिमत्र हो गया श्रीर श्रव वह नच्चत्र-लोक तक पहुँचने का श्रिधिकारी है।

# 'पैराडाइजो' या स्वर्गः-

### परिचय-

दान्ते का स्वर्ग चन्द्र, बुद्ध, शुक्र, सूर्य्य, मंगल, वृहस्पित, शिन, श्रुव श्रौर गोलोक, जैसे नौ पारदर्शी चक्रों में विभाजित है! यं चक्र विभिन्न श्राकार के होते हुये भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं श्रौर पराक्रमी युवराजों, यशस्वी श्रिधिष्ठाताश्रों, महान-सिंहासनों, विभिन्न शिक्तयों, सर्व धर्माचरणों श्रौर समान्य एवं सर्वोच्च देवदूतों द्वारा पिरचालित हैं। इनकी गित की गूंज से सारा स्वर्ग संगीतमय रहता है। इनके सीमान्त पर 'एक गुलाव' या 'सच्चा स्वर्ग' नामक दसवां चक्र है। यह दसवां चक्र दैवी-शान्ति का निवास है! इसका हृदय स्थल पिता, पुत्र श्रौर परम-पवित्र श्रात्मा के श्रवतार त्रिमूर्त्ति ब्रह्म का निवास-स्थान है!

## पर्व एक-

दान्ते स्वर्ग का श्रारम्भ श्रपने इस वक्तव्य से करता है कि सुष्टि के सबसे श्रिधक ज्योतिपूर्ण भाग स्वर्ग से वह श्रभी-श्रभी श्राया है, किन्तु उसने जो कुछ वहाँ देखा है उसका जैसे का तैसा वर्णन कर देना उसके बश के बाहर की बात है, श्रतएव श्रवश्यक है कि वह सूर्य्य के देवता श्रपोलों से सहायता की प्रार्थना करे।

#### ×

उसकी श्रांखें बियेट्रिस की श्रांखों से मिलती हैं श्रोर वह तुरन्त ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सहसा ही वह श्रनुभव करता हैं कि वह ऊँचा उठ रहा है, श्रोर श्रवण नीय वेग से किसी, कल्पनातीत, दूसरे ही लोक में पहुंच जाता है या पहुंचा दिया जाता है।

### पर्व दो--

इस पर दान्ते के श्राश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता श्रीर उसे भौचका देखकर वियेद्रिस एक बार फिर उसे इस तरह सान्त्वना देती है, उसे इस तरह सहायता का वचन देती है, जैसे कि कोई माता श्रपने व्यय पुत्र को धीरज बंधाये। टान्ते चारों श्रोर देखता है श्रीर श्रनुभव करता है कि वह श्रीर उसके साथी चन्द्र के विमल प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं यह चन्द्र-लोक देवदूतों के द्वारा परिचालित है। तद्नन्तर श्रपने साथियों को सचेत करने के बाद कि वह एक सर्वेश श्रस्तुते पथ से गुज़र रहा है! वह कहता है कि वियेद्रिस इस समय उसे स्वर्गीय चक्रों श्रीर

उनके दैवी श्रावर्त्तनों का रहस्य समभाती है श्रौर वायदा करती है कि वह उसे 'सत्य कि तुम मुक्ते प्रेम करते हो' का भी मर्म बतलायेगी! पर्व तीन—

चन्द्रमा के इस मोतिया वातावरण को भेद कर, दूसरे ही ज्ञ्, उसकी दृष्टि कुछ भक्त-िस्त्रयों पर जा-पड़ती है श्रीर वियेट्रिस उसे उनसे बातें करने का संकेत देती है ! वह निकट श्राकर उनको सम्बोधित करता है श्रीर उसे पता लगता है कि उनमें से एक उसके मित्र फ़ॉरेसे की बिहन पिकार्डा है जिसे उसके सन्यास प्रह्ण करने के बाद उसका पित भगा ले गया था। यद्यपि उसे श्रपने धार्मिक संकल्पों का पालन करने में ही श्रत्यधिक प्रसन्नता होती तो भी वह एक पित-भक्ता स्त्री प्रमाणित हुई। वह कहती है कि जबतक सर्वशक्तिमान श्रपने पास नहीं बुला लेते वह श्रीर उसकी साथ की श्रात्मार्ये श्रपने लिये नियुक्त इस जगत में ही प्रसन्न श्रीर सन्तुष्ट हैं:—

'वह श्रपनी चिर-संगिनियों के साथ मधुर मुस्काई,
श्रौर मुदित होकर बोली यों'
जैसे खनक उठे ममता की याकि प्रेम की प्रथम किरण—
बंधु, दान है सर्वोपिर !
श्रोर, दान की शक्ति सदैव,
निश्चित करती है हम सब की श्राशायें श्रौ' श्रिमिलाषायें,
श्रौर विवश हम हो जाते हैं
करने को सन्तोष पास जो केवल उससे,
कभी नहीं हम उड़ पाते हैं 'उसकी' श्रिभिलाषा के श्रागे !'

उसका कथन है कि अनेकानेक अभिलाषाओं के साथ उसकी साथी-स्रात्माओं की यह भी कामना है कि वे सब ईसा की पित्तर्यों हो जायें, तो भी वे शांतिपूर्वक अपने कक्तर्य का पालन करती है श्रौर यह समभकर कि परमिपता की इच्छा ही उनकी इच्छा है, श्रौर उसकी इच्छा में ही उनकी मुक्ति है, वे अपना सारा समय ईश्वर भजन में व्यतीत करती है।

शीघ ही वे सारी स्रात्मायें लुप्त हो जाती है स्रौर दान्ते वियेद्रिस की स्रोर देखने लगता है। उसकी इच्छा है कि वह इस विषय पर स्रौर प्रकाश डाले।

### पर्व चार-

दान्ते की प्रश्न स्चक हिंद्र के उत्तर में वियेद्रिस कहती है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना पाप है श्रीर ऐसा पाप करने पर विवश होने वालों को स्वर्ग कभी भी चमा नहीं करता। उसका कहना है कि निष्काम आत्मा सदैव अजेय है श्रीर यह कि अपनी इच्छा-शिक के कारण ही संत लॉरेंस श्रीर 'म्यूसियस स्किवोला' इतनी बहादुरी से श्राग का सामना कर सके थे! इसके बाद, वह उसे दिखलाती है कि केवल सत्य ही जान-पिपासु मस्तिष्क को सन्तुष्ट कर सकता है।

# पर्व पाँच--

बियेट्रिस विशेष ज़ोर देकर कहती है कि स्वर्ग से मिली श्रानेकों निधियों में इच्छा-स्वातन्त्रत्र मनुष्य जाति की सबसे बहुमूल्य निधि है, श्रौर यह कि विद्या को श्रध्यवसाय श्रौर मनोयोग से प्राप्त करने के बाद उसे मस्तिष्क में भलीभाँति सजा-संवारकर रखने का ही दूसरा नाम ज्ञान है। श्रंत में वह दान्ते को बतलाती है कि शपथ लेने का मतलब है ईश्वर के लिये श्रपनी इच्छा श्रौर कामना का उत्सर्ग कर देना। श्रतएव बिना सोचे-बिचारे कोई भी संकल्प नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु यदि एक बार कोई प्रतिज्ञा कर ली गई है तो, जिस तरह भी हो, उसका किया ही जाना चाहिये! फिर भी, वह स्वीकार करती है कि जेफ़था श्रथवा एगेमेम्नान की भाँति किसी निन्दनीय षडयन्त्र में योग देकर श्रचम्य श्रपराध मोल लेने की श्रपेद्या तो यही श्रच्छा है कि की-हुई प्रतिज्ञा ही तोड़ डाली जाय। उसका कथन है कि यहूदियों का कल्याण श्रौर पथ-प्रदर्शन या तो 'टेस्टामेंट' के द्वारा हो सकता है या ईसाइयों के द्वारा, श्रन्य किसी रीति से नहीं!

,

एक बार फिर बियेट्रिस श्रपनी तेज़ निगाहों का प्रयोग करती है श्रौर उसकी शिक्त से खिंचकर ही दान्ते, दूसरे ही च्ला, दूसरे चक्र या 'बुद्ध' के स्वर्ग में पहुँच जाता है ! यह लोक, श्रपेचा-कृत, उच्चकोटि के देवदूतों के द्वारा परिचालित होता है । यहां पानी की तरह फलफल करते हुये विमल वातावरण में दान्ते श्रनुभव करता है कि 'हमारा प्रेम बांटने को, श्ररे, लो, श्राया-प्रेमी एक' गाते हुये हज़ारों देवदूत उसकी श्रोर बढ़े-श्रा रहे हैं । ये सब उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसका जन्म बड़े मंगलमय च्ला में हुश्रा था क्योंकि वह पहला व्यक्ति है जिसे श्रपना सांसा-रिक, मांसल युद्ध-व्यापार समाप्त करने के पूर्व ही स्वर्ग के वैभव को समीप से देखने की श्रनुमित मिली है । यहां नहीं, वे इच्छा प्रकट करते हैं कि वह उनके स्वर्गीय श्रानन्दों का भागी बने श्रीर उनकी कांति से जगमग हो-उठे ? इतना सुनकर दान्ते सबसे समीप खड़ी श्रात्मा से कुछ प्रश्न करता है श्रीर यह स्नेह से पूरित होकर उसे उत्तर देने को उत्सुक हो-उठती है । उसका विचार है कि उसे इस सुयोग से लाभ उठाकर श्रवश्य ही उसकी सेवा करनी चाहिये ! श्रतएव यह वार्चालाप तब तक चलता रहता है जब तक कि इतना प्रकाश नहीं हो जाता कि श्रांखों में चकाचौंध पैदा हो जाये!

## पर्व छ:-

यह देवदूत घोषित करता है कि उसका नाम 'जस्टीनियन' है ! वह श्रपने जीवन-काल में श्रनावश्यक नियमों का मूलोच्छेदन करने के लिये चुना गया था। उसका जन्म ईस्वी-सन् से ५०० वर्ष पूर्व हुश्रा था श्रीर उसने उपरोक्त कार्य में सारा जीवन विताने के लिये ही रिबेलिसैरियस' को श्रपनी सारी सेना सौंप दी थी ! वह दान्ते को रोमन इतिहास की एक कांकी दिखला-देना चाहता

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>पूर्व का श्रधीश्वर <sup>२</sup> 'इटैलिया खिन्नाता' का चरित्र-नायक-

है, श्रतएव सैंबाइन्स के श्रपहरण से लेंकर श्रपने समय तक की प्रमुख-प्रमुख घटना श्रों का वर्णन बड़े मनोरंजक ढंग से कर-जाता है। वह महान सेनायितयों की महान विजयों पर विशेष ज़ोर देता है श्रीर उस च्रण की विशेष चर्चा करता है जब स्वर्ग को यह बात सुनाई गई कि गहन श्रीर चिरन्तन शान्ति के श्रवतार ईश्वर को ही मारी दुनिया के लिये चिंतित होने का श्रिधकार है, श्रन्य किसी को नहीं! यही नहीं, वह राज्य के संकट काल का श्रीर ग्वेन्फ्रम है श्रीर गिल्वेलाइन्स के उत्तरा-धिकार सम्बन्धी पारस्परिक संघर्ष का भी विशेष उल्लेख करता है। इसके बाद वह कहता है कि बुद्ध लोक में वे लोग बसते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर श्रपना सारा जीवन मर्यादा श्रीर यश की प्राप्ति की साधना में विताया है। इनमें वह उस रेमान्ड-बेरेंज़ेयर' की चर्चा विशेष-रूप से करता है, जिसकी चार पुत्रियाँ यथासमय रानियाँ बनी!

### पर्व सात-

इस संलाप के बाद श्रपने श्रन्य साथी-देवदूतों के साथ जस्टीनियन श्रदृश्य हो जाता है श्रीर उचित प्रोत्साहन पाकर दान्ते वियेद्रिस से प्रश्न करता है कि माना कि प्रतिहिंसा की भावना निन्दनीय है, किन्तु यदि वह उचित श्रीर न्यायसंगत हो तो न्याय उसे कैसे श्रीर क्या दंड दे सकता है। इस पर वह उत्तर देती है कि जिस तरह श्रादम का श्रनुकरण करने से पतन होता है श्रीर मृत्यु प्राप्त होती है, उसी प्रकार, मंगलमय ईश्वर को धन्यवाद है कि, श्रद्धा से ईसा के श्रनुसरण के द्वारा एक बार फिर जीवन प्राप्त हो सकता है, परमित्ता की माया विचित्र है।

### पर्व श्राठ-

इस बीच में दान्ते की दृष्टि बराबर वियेट्रिस पर जमी-रहती है। बात चलती रहती है श्रौर दान्ते को पता भी नहीं चलता कि वह तीसरे स्वर्ग में पहुँचा दिया जाता है! इस लोक का नाम 'शुक्रलोक 'है! यह लोक पराक्रमी युवराजों द्वारा परिचालित होता है श्रौर यह वह प्रेम-लोक है जहाँ बियेट्रिस का सौन्दर्य कई गुना होकर निखर उठता श्रौर दमकने लगता है! दान्ते देखता है कि यहाँ प्रेम में श्रित करने के कारण श्रपूर्ण रह-गई श्रात्माश्रों का दल चकाकार रास्तों पर बराबर घूम रहा है। इनमें से एक तेजस्वी श्रात्मा दान्ते के समीप श्राती है! वह उसे श्रपनी सेवायें श्रिपत करती हैं श्रौर श्रपना परिचय देती है कि वह नेपिल्स के राबर्ट के भाई श्रौर हंगेरी के राजा 'चार्ल्स मार्टिल' की श्रात्मा है! ज्ञान का प्यासा दान्ते परिचय पाते ही उससे पूछता है कि यह कैसे सम्भव है कि मधुमय वसन्त माधुरी का बीज बो दे, किन्तु फलस्वरूप उसे मिले विषमता श्रौर कट्ठता! इस पर वह बड़ा व्यवस्थित उत्तर देती है कि प्रायः लड़के श्रपने माँ-बाप से बिल्कुल भिन्न होते हैं। श्रपने इस तर्क को बल देने के लिये वह 'ईसेन' श्रौर 'जैकब' के उदाहरण भी देती है श्रौर कहती है कि कभी-कभी हां ऐसा होता है कि प्रकृति श्रपनी इच्छा

१-२-दान्ते के समय के दो प्रमुख राजनैतिक दुल-

श्रीर सर्वशक्तिमान के श्रादेश से 'सोलन', ज़रक्सीज़', 'मेलिकज़ाडेक' श्रीर 'डिडलस' जैसों का निर्माण कर देती है।

### पर्व नव-

दूसरे ही च्रण 'वियेट्रिस' एक किनट्सा' नामक दूसरी आतमा से बातें करने लगती है! इसने मैकडालेन की भौति ही बहुत प्रेम किया था और यह इस प्रेम के कारण ही अपने पापों के लिये च्मा कर दी गई थी! यह किनट्सा अपने अहश्य होने के पहले उससे प्रोवांसाल-चारण फ़ोल्को का परिचय कराती है। यह फ़ोल्को वह किव है जिसके लिये वह निश्चित हो चुका है कि उसकी प्रेम विषयक किनतायें, संसार के उसको भूल जाने के ५०० साल बाद, एक बार फिर प्रकाशित की जायेंगी। अपनी जीवन-कथा सुना जाने के बाद फ़ोल्को दान्ते को बतलाता है कि 'जोशुआत' के गुप्तचरों को बचा लेने के कारण 'राहब' नामक प्रसिद्ध वेश्या भी स्वर्ग में प्रवेश पा गई है। यह आत्मा अंत में तत्कालीन पोप की नीति की कटु आलोचना करती है और घोषणा करती है कि उसकी नीति इतनी न्यावहारिक, इतनी लोभी और इतनी अवसरवादिनी है कि उसका रंग बराबर बदलता रहा है और उसे ईश्वर और स्वर्ग की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती!

## पर्व दस-

इस बार स्टर्य की आकर्षण-शक्ति से आकर्षित दान्ते अपने को ऐसे जगत में पाता है जो कि महान शक्तियों के द्वारा परिचालित होता है श्रौर जिसके किसी भी उपादान पर हिंध्ट डालने के यल में आँखों में चकाचौंध पैदा हो जाती है। यहाँ दानते और वियेद्रिस की हिंध्ट कुछ मालाकार घेरों पर पड़ती है! इन घेरों का एक कम है और ये निरन्तर गतिशील रहते हैं। इनमें से प्रत्येक घेरे में उन बारह पुएयकर्ता सांसारिकों की आत्मायें हैं जो कि पृथ्वी पर ब्रह्मज्ञान अथवा दर्शन के शिच्नक रहे हैं! ईश्वरीय-संगीत से ओत-प्रोत ऐसा ही एक चंचल घेरा हमारे किवयों के चारों ओर चक्कर काटने लगता है। इस घेरे का 'संत टॉमस एक्वाइनस' नामक एक सदस्य अपना शब्दों के लिये अवएर्य, अलौकिक गीत समाप्त कर उनसे अपने सारे साथियों का परिचय कराता है। यही नहीं, वह यह भी बतलाता है कि इस चिरन्तन वैभव के स्वर्ग में उनके अपने क्या अधिकार हैं।

## पर्व ग्यारह—

इस बातचीत के प्रसंग में 'संत टॉमस' दान्ते को 'एसीसी' के 'संत फ़ेंसिस' की जीवनी बतलाता है श्रीर उसके पवित्र श्रीर महान चरित्र पर विशेष प्रकाश डालने के बाद कहता है कि

<sup>ौ</sup>रोमानो की महिषी।

कैसे दीनता से हाथ पकड़ने के बाद उसने अपने अनुयायियों की जड़ें मज़बूत कीं, उनका संगठन किया, ईश्वरीय अनुकम्पा प्राप्त की, कैसे अपने द्वारा आम्भ किये सद्कार्य को चलाते रहने और आगे बढ़ाते रहने के लिये 'संत डॉमिलिक' जैसे योग्य शिष्य और उनके प्रतिद्वंदी तैयार किये और कैसे, अंत में, सुगन्धि बनकर दैविक-पवित्रता के साथ एकाकार होने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद वह कहता है कि 'संत फ़ैसिस' के कितने ही अनुयायी इन प्रकाश-परिधियों में देखे जा सकते हैं, कहना न होगा कि इन्हीं प्रकाश-परिधियों का दूसरा नाम 'सूर्य-लोक' है।

## पर्व बारह-

इसी समय, जब कि एक के बाद दूसरे इन्द्रधनुषी-चक्र दान्ते को घेरते हैं, 'संत-बुत्रानावेन्तुरा' 'संत डॉमिलिक' की मानव-जाति के प्रति की गई तमाम त्र्रमूल्य सेवान्नों का वर्णन करता है। इस प्रकार दान्ते उसकी त्र्रपूर्व त्र्रासक्ति, त्र्रदम्य उत्साह, त्र्रौर गहन श्रद्धा का गुणगान सुनकर कृत्कृत्य हो-उठता है।

## पर्व तेरह-

इस समय, जब कि दान्ते श्रीर बियेट्रिस सूर्य्य के सारे प्रदेश का चक्कर लगाते हुये उन ज्योति-चक्नों को देखकर श्रचरज, भय श्रीर यशोगान में श्रवाक् हो उठते हैं, 'संत टॉमस एक्वाइ-नस' दान्ते की कितनी ही समस्यायें सुलक्षाता श्रीर उसे सचेत करता है कि बिना पूरी तरह तोले श्रीर सोचे-समके वह किसी प्रस्ताव को कभी भी कार्य-रूप में परिश्तित न करे!

## पर्व चौदह-

इस प्रकार एक के बाद दूसरे घेरे पार करते हुए दान्ते श्रौर बियेट्रिस स्वर्ग के श्रन्तरतम प्रदेश में पहुँचते हैं। यहाँ बियेट्रिस 'सालोमन' को श्रादेश देती है कि वह स्वर्ग के श्रांतिम निर्णय के बाद की धर्मीत्माश्रों की जीवनी का वर्णन कर दान्ते के संदेहों को दूर करे! 'सालोमन' दूसरे ही च्या श्रादेश का पालन करता है श्रौर इतने गंभीर शब्दों में श्रपनी वाक्य-चातुरी का प्रदर्शन करता है कि लगता है कि 'संत जेब्रे ईल' 'मेरी' को श्रपना सन्देश सुना रहा है!

×

जैसे ही 'सालोमन' श्रपनी वक्तृत्ता समाप्त करता है, सैकड़ों कंठो से एक साथ निना-दित 'तथास्तु' का शब्द दान्ते के कानों में पड़ता है श्रीर 'सालोमन' उससे श्राकाश की श्रोर देखने का श्राग्रह करता है, जहाँ इस प्रदेश की सारी श्रात्मायें कॉस के रूप में एकत्रित हैं। ये मुख्यात्मायें वे हैं जो स्वर्गीय-श्री से कांतिमान हैं, श्रीर जिनकी धमनियों में स्वर्गीय संगीत बज रहा है श्रीर यह कॉस वह कॉस है जो कि ईसा के रूप की किरणों से प्रतिपल ज्योर्तिमय है श्रीर जिसका श्रिधकारी केवल वह है जिसने ईसाई धर्म की दीचा ली है श्रीर इसके बाद ईसा का श्रमुसरण किया है।

## पर्व पन्द्रह-सोलह-

दान्ते इन दृश्यों और इन स्वर्गीय ध्वनियों के कारण उपलब्ध आनन्दातिरेक में डूबउतरा रहा है कि उसकी दृष्टि चमकते हुए क्रॉस के उन देवदूतों पर पड़ती है जो कि प्रतिच्रण
अपना स्थान बदल रहे हैं और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वह उनमें अपने
पूर्वज 'काचागुहदा' को भी देखता और पहिचान लेता है। 'काचागुहदा' उसे विश्वास दिलाता
है कि जब तक उसके निवासी सरल और सात्विक जीवन बिताते रहे, फ्लोरेस फलता-फूलता रहा
किन्तु जैसे ही उसकी दीवालों के अन्दर लोभ-लिप्सा, विलास-प्रियता, और वासनात्मक, खोखले
आनन्द ने घर किया उसका पतन आरम्भ हो गया और वह नीति-अष्ट हो गया।

## पर्व सत्तरह—

दान्ते को खुलकर बातें करने का मौका देने के लिगे वियेट्रिस उससे कुछ दूर खड़ी है, किन्तु फिर भी बढ़ावा देती है श्रौर वह अपने पूर्वज से विनीत होकर श्रागामी संकट के विषय में कुछ जानना चाहता है ताकि वह उसका बुद्धिमता से सामना करने के लिये तैयार हो जाये। इस पर 'काचागुइदा' उत्तर देता है कि वह फ्लोरेस से निकाल दिया जायेगा श्रौर इस देश-निकाले के बाद उन लोगों के साथ जीवन बिताने पर विवश होगा जो कि उसके विरोधी श्रौर शत्रु हों-उठेंगे, किन्तु, जो बाद में, इसके लिये लिजत होंगे श्रौर पछतायेंगे। इतना ही नहीं, वह कहता है कि तब दानते को शिचा मिलेगी श्रौर पता लगेगा कि कितना कडुशा होता है दूसरे की रोटी का स्वाद श्रौर कितना कठिन होता है दूसरे की सीढ़ियों पर चढ़ना! इसके बाद वह बत-लाता है कि उसे श्रंत में 'लम्बार्डी' में केरोना के युवराज 'कॉन ग्रान्डे' के यहाँ शरण मिलेगी। यहाँ वह उन कविताश्रों की रचना करेगा जिनमें पाप के कारण नरक के निम्नतम प्रदेश तक श्रौर पश्चाताप के प्रताप से चिरन्तन सुख श्रौर शान्ति के संसार स्वर्ग तक की स्मरणीय यात्रा का मनोहारी चित्रण होगा।

X

×

इस भविष्यवाणी से दान्ते भयातंकित श्रौर निरुत्साहित हो-उठता है किन्तु बियेट्रिस दूसरे ही च्रण एक ही मुस्कान से उसका सारा दुख-संताप श्रौर भय हर लेती है श्रौर, यह देखकर कि वह एक बार फिर उससे सम्बधित विचारों में खो गया है, उसे चेतावनी देती है कि केवल उसकी श्रौंखें ही स्वर्ग नहीं हैं, स्वर्ग उनके बाहर भी है।

# पर्वे श्रठारह—

श्रव बियेट्रिस दान्ते को 'मंगल' में लाती है। यह लोक सद्वृत्तियों द्वारा परिचालित है श्रौर इसमें 'जोशुत्रा', 'मक्काबीज़' 'शार्लमॉन' 'श्रारलैंडो', श्रौर 'बुइयाँ' के 'गॉडफं.' जैसे कितने ही सत्य-धमे पर जान देनेवाले श्रौर श्रपने श्रपराध स्वीकार करनेवाले पवित्र योद्धा बसते हैं, जो कि इस समय एक दूसरे ही रूप में हैं। यह सिद्ध आत्मायें रहस्यात्मक क्रॉस का एक स्रांग है श्रीर ज्यों ही बियेट्रिस एक-एक करके, उनका परिचय देती है, वे एक अभूतपूर्व दीप्ति से दमक उठती हैं।

श्रव वियेद्रिस उसे छठवें स्वर्ग में ले श्राती है। यह 'वृहस्पति' है, राज्यसत्ताश्रों द्वारा परिचालित होता है श्रीर प्रसिद्ध न्यायी सम्राटों की श्रात्माश्रों का निवास स्थान है। दान्ते देखता है कि ये श्रात्मायें वड़ी शीघता से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही हैं श्रीर इनके चलने से ऐसा लगता है जैसे कि सारे मनोहारी रंगों की एक गुलाबी फलक इनके साथ साथ चल रही है। वह यह भी देखता है कि एक श्रात्मा पृथ्वी पर एक रहस्य पूर्ण शब्द बना देती है, दूसरी चुपचाप निकल जाती है, तीसरी फिर एक शब्द बना देती है, इस प्रकार यह कम चलता रहता है श्रीर एक वाक्य तैयार हो जाता है, जिसका श्रथ है—'पृथ्वी के न्यायाधीशों, न्याय श्रीर सदाचार को प्यार करो श्रीर यदि ऐसा न कर सको तो शान्तिपूर्वक एक विशालकाय बाज़ का रूप धारण कर लो!' इस हश्य का दान्ते पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह श्रीभवादन करने के लिये भुकता है श्रीर हृदय की सारी भावनाश्रों का बल लगाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके स्वर्ग की भौति ही उसकी पृथ्वी पर भी न्याय का राज्य हो!

### पर्व उन्नीस—

सहसा ही दान्ते श्राश्चर्य से श्रवाक् हो-उठता है। वह देखता है कि वह रहस्यमय
गरुड़ दुंदुभी के स्वरों में घोषणा कर रहा है कि श्रंत में न्याय श्रीर दया ही सर्वोपिर समभी
जायेगी, इनके बिना कोई भी मनुष्य बचाया न जा सकेगा। यही नहीं, वह यह भी कहता है
कि स्वर्ग का 'चिरन्तन न्याय' मानवीय मस्तिष्क की समभ में श्रानेवाली वस्तु नहीं है—केवल
श्रपराघों का स्वीकार करना व्यर्थ है, श्रीर यह कि कितने ही ईसाई कहलानेवाले शिक्शाली
नरेशों को भी न्याय के दिन निराश होना पड़ेगा! इस सिलसिले में वह कितने ही नाम भी गिना
जाता है जो राज्य-सत्ता के प्रतीक है।

### पर्व बीस-

इतना कहने के बाद वह गरुड़ कुछ ज्ञ्णों के लिये शान्त हो जाता है, किन्तु उसके बाद ही फिर मुखर हो-उठता है, श्रीर कुछ राजाश्रों को, विशेषतया उन पुण्यात्मा सम्राटों को जोिक श्रांख श्रीर श्रांख की पलकों के रूप में उसके शरीर के श्रंग बन चुके हैं, बहुत ऊँचा उठा देता है। यह श्रांख 'डेविड' है श्रीर पलकों हैं रोमन-सम्राट 'ट्रेजेन' श्रीर इंग्लैंड के युवराज 'कान्स्टेंटाइन!' कहना न होगा कि वह जैसे ही उनका उल्लेख करता है वे श्रनमोल माणिक-रतों की भौति लो देने लगते हैं। वह कहता है कि यद्यपि ईसा के श्रवतार के पूर्व यह सब पृथ्वी पर जीवित रहे हैं तथापि इन सब की मुक्ति हो चुकी है, क्योंकि 'श्रद्धा', 'श्राशा' श्रीर 'दानशीलता' इनका पत्त ग्रहण करती श्रीर इनका प्रतिनिधित्व करती रही हैं।

## पर्व इक्कीस

जैसे-जैसे ये लोग ऊपर की श्रोर बढ़ते गये हैं वियेट्रिस का सौन्दर्य निखरता गया है, श्रातएव दान्ते इस समय एक बार फिर उसकी श्रांखों में इब जाता है श्रोर श्रातुभव करता है कि वह मुस्कान श्रव उससे कोसों दूर है। इस पर वियेट्रिस उसे समभाती है कि श्रव उसमें मुस्कराने का साहस नहीं है, क्योंकि उसे श्राशंका है कि जिस प्रकार 'जोव' को देखते ही 'सेमेली' श्रास्तित्वहीन हो-उठी थी, उसी प्रकार कहीं वह भी श्रापना श्रास्तित्व न खो बैठे!

( ×

इस बार फिर बियेट्रिस की श्रांखों की चुम्बकीय शक्ति से दान्ते छुठवें घेरे से सातवें घेरे में श्रा जाता है। यह 'शनि' है, राज्य-सिहासनों द्वारा परिचालित होता है श्रोर चिन्तन-प्रधान विरागी साधुश्रों श्रोर मठाधीशों का केन्द्र है। यहाँ दान्ते एक सीड़ी देखता है, जिस पर वे शान्ति-पूर्वक चढ़ते हैं जिन्होंने वैराग्य ग्रहण कर ईश्वर के पवित्र चिन्तन में श्रापना सारा जीवन व्यतीत किया है। यह सब देखकर उसे बड़ा विस्मय होता है। सहसा ही यह ध्यान कर कि पहले की भाँति स्वर्गीय संगीत श्रव उसे नहीं सुनाई पड़ रहा—वह चिन्तित हो उठता है, किन्तु दूसरे ही च्रण एक श्रात्मा उस सीड़ी से उतरकर उसके पास श्राती है श्रोर उसे स्चित करती है कि इस लोक तक श्राने में स्वर्गीय संगीत इतना प्रखर श्रोर इतना सघन हो उठता है कि मानवीय-कान उसे सुन नहीं पाते या सुन नहीं सकते। इतना कहकर वह एक निरन्तर-चंचल ज्योतिष्चक में परिवर्तित हो जाती है। दान्ते यह रहस्य समभ नहीं पाता श्रोर एक दूसरी श्रात्मा से प्रश्न करता है कि इसका क्या मतलब है। वह उत्तर देती है कि वे महान श्रात्माय जिनपर उनके जीवन-काल में मांसल-शरीर का श्रेधिकार रहता है, किन्तु जो उसके बन्धनों से सर्वथा श्रनजान रहती हैं, स्वर्ग में श्रिधक तेज से चमकती हैं।

· ×

यह 'संत पीटर डैमियन' की ऋात्मा ऋपना परिचय देने के बाद विस्तार में उस स्थान का वर्णन करती है जहाँ कि उसने ऋपना ऋाश्रम स्थापित किया था। इसके बाद वह घोषित करती है कि बहुत से ऋाधुनिक धर्माचार्य इतने लोभी ऋौर इतने विलास-प्रिय रहे हैं कि ऋपने पापों के कारण वे या तो नरक में सड़ रहे हैं या 'परगेटरी' में।

इस बीच में जबिक यह श्रात्मा उपरोक्त श्राशय की बातचीत करती है, एक-एक करके

<sup>&#</sup>x27;'सेमेली' भी 'जूपिटर' को प्यार करती थी श्रतएव उससे जलने के कारण उसकी पत्नी 'जूनो' ने उसे सममाया कि वह 'जूपिटर' से एक वरदान माँगे श्रीर वह यह कि वह एक दिन श्रपने पूण वैभव में उसे दर्शन दें। 'सेमेली' ने उसका कहा किया श्रीर श्रीर जूपिटर ने उसे वरदान दिया, किन्तु 'घनरार्जन के देवता' के श्रपने श्रसली रूप में श्राते ही 'सेमेली' की निगाह उस पर न उहर सकी श्रीर वह जलकर भस्म हो गई।

कितनी ही श्रात्मायें सीढ़ी से उतरती हैं, श्रीर त्याग एवं दान-सम्बन्धी किसी-न-किसी कार्य से नीचे के लोकों की श्रोर जाती हैं।

## पर्व बाइस-

दॉन्ते को, सहसा ही, एक ध्विन सुनाई पड़ती है श्रीर वह चौंक-उठता श्रीर भयातं-कित हो उठता है। उमे इस स्थित में देखकर 'संत पीटर डैमियन' उसे विश्वास दिलाता है कि स्वर्ग में उसे किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुँच सकती। इसके बाद वियेद्रिस उसका ध्यान कुछ श्रात्माश्रों की श्रोर श्राकर्षित करती है। इन सीढ़ी से उतर-रही श्रात्माश्रों में सबसे श्रिषक कांतिमान है 'संत बेनेडिक्ट'। यह दान्ते को समभाता है कि कैसे किसी ईश्वरीय योजना को सिकय-रूप देने के लिये ईश्वर-भक्त श्रात्मायें श्रपना स्वर्गीय-स्थान त्याग देती है। वह कहता है कि वह स्वयं (दान्ते) मनुष्यों को सावधान कर देने श्रीर यह चेतावनी देने के लिये चुना गया है कि श्रवसे उनमें से कोई भी स्वर्ग तक पहुँचने का साहस न करे क्योंकि स्वर्ग में प्रविष्ट होने की श्रमुमित मिलनी श्रसम्भव है। तत्पश्चात् यह संत श्रपने पृथ्वी के जीवन का वर्णन करता है श्रीर चर्चा श्राते ही दान्ते के समकालीन विलास प्रिय, पथ-श्रष्ट मठाधीशों की कटु-श्रालोचना भी!

× × × ×

इस प्रकार बात समाप्त होते ही 'संत बेनेडिक्ट' ग्रहश्य हो जाता है। उसके ग्रहश्य होते ही रहस्यमयी वियेट्रिस सीढ़ियों के द्वारा, तारों के बीच से दान्ते को 'श्रुव' नामक ग्राठवें प्रदेश में ले ग्राती है। यह लोक 'चेरुविम' नामक द्वितीय कोटि के देवदूत के द्वारा परिचालित होता है। यहाँ बियेट्रिस घोषित करती है कि चूँ कि वे मुक्ति के ग्रांतिम लोक के बिल्कुल समीप हैं ग्रातप्त दान्ते की ग्रांखों को निरम्न ग्राकाश की भाँति निर्मल हो जाना चाहिये ग्रीर उन पर छाये हुये सारे बादलों को शीघ्र ही छूँट जाना चाहिये। इसके बाद वह स्वयं उसकी निगाह पर पड़ा-ग्रांतिम पर्दा भी हटा देती है, ग्रीर ग्रब उससे ग्राग्रह करती है कि वह नीचे मुककर ग्रभी-ग्रभी पार-किये लोकों पर निगाह डाले ग्रीर ग्रमुमान करे कि कितना विराट लोक उसके पैरों के नीचे से निकल चुका है। दान्ते उसके ग्राग्रह की रचा करता है। यह ग्रपने संसार की हीनता पर मुस्करा उठता है ग्रीर चन्द्र की मधुर चाँदनी ग्रथवा सूर्य की तेज़ चमक की चिन्ता किये विना तबतक उन सातों घूमते-हुये स्वर्ग-लोकों गर दृष्टि गड़ाये रहता है, जबतक की सृष्टि की रचना का सारा रहस्य उसकी समभ में नहीं ग्रा-जाता!

### पर्व तेईस-

बियेट्रिस ऋब भी उसके समीप खड़ी है! वह, श्रंत में, दान्ते को पिछले स्वगों के चिन्तन-मनन से दूर ले जाती है श्रौर उससे कहती है कि वह श्राकाश की श्रोर देखे। वह श्रपनी हिष्ट ऊपर करता है श्रौर ईश्वर की पहली भांकी देखता है। वह यह भी देखता है कि ईसा की माता श्रौर श्रपनी विजय पर फूला न समाता हुआ 'गिर्जा' उसके साथ-साथ चल रहे हैं, जैसे कि वे उसके शरीर-रत्तक हों ! इस दृश्य से दान्ते की दृष्टि में इतनी चकाचौंघ पैदा हो जाती है, इतना ऋधिक भय ऋौर ऋगश्चर्य उसके दृद्य ऋौर मिस्तिष्क में घर कर लेता है कि वह जो कुछ देखता है उसपर देखकर भी विश्वास नहीं कर पाता । किन्तु शीघ ही नवों 'म्यूज़ेज़' के कभी-के-संगीत से भी मधुरतर संगीत उसके कानों में रस घोलने लगता है ऋौर वह गद्गद् हो उठता है । यही नहीं, वह यह भी ऋनुभव करता है कि इस संगीत के साथ-साथ उसके दृद्य ऋौर मिस्तिष्क का भी विस्तार ऋौर विकास हो रहा है ।

दान्ते लक्ष्य करता है कि इसी बीच में ईसा की सहचरी आत्मार्ये उसकी माता 'मेरी' को लिली की कलियों का हार पहिनाती हैं और सब मिलकर इस 'स्वर्ग की महारानी' का गुण-गान करती हैं!

### पर्व चौबीस-

श्रव दानते श्रौर वियेद्रिस की भेंट 'संत पीटर' से होती है! यह श्रद्धा के विषय को लेकर दानते की परीचा लेना चाहता है श्रौर सर्वप्रसिद्ध उत्तर पाता है कि श्रद्धा श्रौर श्रास्था उन सारे उपादानों का सार है जिनकी हम श्राशा करते हैं, श्रौर उन सारी वस्तुश्रों के श्रस्तित्व का प्रमाण है जिन्हें हम देख नहीं पाते। यही नहीं कि 'संत पीटर' दान्ते के इस उत्तर का श्रनुमो-दन एवं समर्थन करता है, बिल्क इसके बाद वह कितने ही श्राध्यात्मिक विषयों पर उससे विचार विनिमय भी करता है! इस प्रकार दान्ते संत पीटर के नेतृत्व में श्रागे बढ़ता रहता है। पर्व पचीस—

इसी समय एक पुर्यात्मा उनके पास श्राती है! वियेट्रिस के श्रनुसार इसका नाम 'संत जेम्स' है। 'संत जेम्स' संत पीटर को श्रीभवादन करने श्रीर वियेट्रिस पर मुस्कराने के बाद रहस्योद्घाटन करता है कि वह 'श्राशा' के विषय पर दान्ते की परीचा लेने के लिये ईसा द्वारा मेजा गया है! इस पर दान्ते हिष्ट ऊँची करता है, सामने के पहाड़ों को भर श्रांख देखता है, जैसे कि सौन्दर्य के श्रीतिरक्त इस बार वे उसके उत्तर के भी साधन होंगे! वह उत्तर देता हैं कि भविष्य के गौरव, कीर्त श्रीर प्रतिष्ठा की श्राकांचा श्रीर श्रपेचा का ही दूसरा नाम श्राशा है, श्रीर यह श्राकांचा श्रीर श्रपेचा के दूसरा क्या श्रीर ग्रीम उसके इस उत्तर से इतना प्रसन्न होता है कि वह श्रीर श्राधिक चमकने लगता है। इतने में ही 'संत जॉन' श्राता है जो कि ईसा के हृदय-स्थल पर विश्राम करता रहा है। वह इतना श्रिधक चमक रहा है कि दान्ते वियेट्रिस की श्रोर मुड़ता है श्रीर जानना चाहता है कि वह कौन है, किन्तु वह श्रनुभव करता है कि बियेट्रिस उसके पास खड़ी है तो क्या, वह उसे देख नहीं रहा।

### पर्व छड़बीस--

शीघ ही दान्ते को ज्ञात होता है कि 'संत जॉन' से फ़ूटती हुई ज्योति की किरणों ने उसे थोड़े समय के लिये श्रंघा कर दिया है। दूसरे ही च्रण 'संत जॉन' उसे सूचित

करता है कि वह दान के विषय पर उसकी परीक्षा लेने के लिये भेजा गया है। इस पर दानते दान की ऐसी सुन्दर व्याख्या करता है कि स्वयं स्वर्ग गद्गद् हो उठता है और चारों त्रोर से 'पांवत्र-पांवत्र-पांवत्र-पांवत्र' त्राथवा 'धन्य-धन्य' की ध्विन संगीत बनकर उसके कानों में पड़ने लगती है। इस समय बियेट्रिस का ऋपना स्वर भी स्वर्गीय स्वरों के साथ बज-उठता है। इसके बाद वह उसके ऋांख से ऋंतिम ऋावरण भी हटा देती है और फल यह होता है कि दान्ते तथ्य को एक बिल्कुल नये ढंग से देखने लगता है। वह ऋनुभव करता है कि उसने इस तरह कभी नहीं देखा-सुना!

श्रव दान्ते की दृष्टि चौथी श्रातमा पर पड़ती है, जिसे वह तुरन्त ही पहचान लेता है। यह मनुष्य-जाति का जनक श्रादम है। वह उसके समीप श्राता है श्रीर नये सिरे से 'ईडेन' की कथा सुनाता है। इसके बाद वह कहता है कि सृष्टि के ४२३२ वर्ष बाद तक वह नरक में सड़ता रहा श्रीर इस लम्बी श्रवधि के बाद ईसा के कारण उसे नरक से त्राण मिला। यही नहीं, उसका कहना है कि मुक्ति देने के बाद ईसा ने उसे ऐसा सुयोग भी दिया कि वह इस लम्बे समय में हुये श्रपने वंशजों के भाग्य-परिवर्त्तनों पर भी ग़ौर कर सका!

## पर्व सत्ताईस-

इसी च्रण स्वर्गीय संगति के स्वर स्पष्ट हो उठते हैं— 'परमिपता धन्य है, उसका पुत्र (ईसा) धन्य है, श्रीर धन्य है स्वर्ग का श्रितिथ, दान्ते ! दान्ते सुनता है श्रीर हर्ष-विह्नल हो उठता है। वह देखता है कि उसके समीप खड़ी चारों पुरयात्मायें ज्योति-पुंच की भौति जगमगा रही है, श्रीर स्वर्ग के सारे प्रदेश में शान्ति का मंगलमय राज्य है। इसी समय 'संत-पीटर' श्रपना रंग बदलता है। वह लोभ श्रीर लिप्साप्रियता का घोर खंडन करता है श्रीर इस सिलितिले में धर्माचार्यों के उत्तराधिकारियों की बहुत बड़ी श्रालोचना भी। उसकी समभ में इससे श्रिधक लज्जा श्रीर श्रपमान की बात क्या हो सकती है कि जो श्रारम्भिक पोप धर्म श्रीर न्याय के लिये हँसते-हँसते बलिदान हो गये उनके वंशज श्रपने को कुशल शासक भी न प्रमाणित कर सके श्रीर कुशासन श्रीर कुव्यवस्था के श्रपराधी टहराये गये! उसका कहना है कि पोप को श्रपने वरदान-स्वरूप श्रिकारों का प्रयोग उन युद्धों में कभी न करना चाहिये, जिनमें श्रन्याय श्रीर श्रधमें की ध्वजा फहराती हो, यानी जो श्रन्याय श्रीर श्रधमें के लिये ठाने गये हो श्रीर यह कि उसकी प्रतिमा को गिर्जे की विशेष मोहर में ही रहना चाहिये श्रन्य किसी सांसारिक लेख में नहीं।

त्रव वियेट्रिस दान्ते को जिब्राल्टर से लेकर बासफ़ोरस तक के पृथ्वी के भूखंड की विस्तृत भांकी दिखलाती है श्रोर, जैसे ही यह माया उसकी श्रांखों से श्रोभल होती है, वह उसे उस नवें स्वर्ग में ले श्राती है! यह स्वर्ग स्वयं स्थिर श्रोर श्रचंलल होते हुये भी संसार के सारे जीवन श्रीर संसार की सारी गति-विधि का उद्गम स्थान है।

## पर्व ऋट्टाईस-

दान्ते इस स्थान पर ऋपने चारों स्रोर की सुष्टि पर तब तक दृष्टिपात करता

रहता है जब तक कि उसके हृदय को स्वर्ग बनानेवाली बियेट्रिस उसकी ऋषा से मरण-शीलता का ऋावरण भी नहीं हटा देती ऋौर यह ऋनुमित नहीं दे देती कि ऋष वह स्वयं उन नवों स्वर्ग-लोकों का ऋनुभव करे ! उसका कथन है कि ये सारे लोक ऐसे केन्द्रीय चक्र हैं जो ऋषों में चकाचौंध पैदा करने वाले एक विन्दु के चारों ऋोर निरन्तर घूमते रहते हैं ! इनमें ऋसंख्यक देवदूतों का निवास है, ऋौर इनसे प्रतिच् ए स्वर्गीय संगीत मुखर होता रहता है । कहना न होगा कि देवदूत इन स्वर्गीय प्रदेशों के निवासी ही नहीं है प्रत्युत इसके पुरोहित भी हैं।

## पर्व उन्तीस-

बियेद्रिस दान्ते के विचारों की उलभान लच्य कर उसकी शंकाश्रों का समाधान ही नहीं करती, प्रत्युत उसे कितनी ही ऐसी बातें बतलाती हैं जिनका ज्ञान प्राप्त कर वह बड़ा प्रसन्न होता है। इतना ही नहीं वह उसे सचेत करती है कि यदि वह चाहता है कि श्रन्य पुण्यातात्माश्रों की भांति उस पर भी ईश्वर की कृपा-दृष्टि हो तो उसे श्रहंकार श्रौर पाखंड से सदा के लिये विदा ले लेनी चाहिये, क्योंकि इनका लेशमात्र भी परमिपता को भक्त से कोसों दूर ले जाता है। पर्व तीस—

इस समय तक वियेट्रिस का सौन्दर्य इतना निखर-उठता है श्रौर पहिले की श्रपेत्ता इतना श्रिषक विकसित हो जाता है कि उसका वर्णन करने में दान्ते श्रपने को श्रसमर्थ पाता है श्रौर कहता है कि उसमें शक्ति नहीं है कि वह उसे शब्दों में उतार दे। किन्तु, एक बार फिर, वह श्रपनी श्रांखें उसपर गड़ा देता है, श्रोर ऐसा करते ही बियेट्रिस की सहायता से दसवें चक्र में पहुँच जाता है। यह विमल कांति से जगमगाता हुश्रा स्वर्ग का श्रांतिम श्रौर प्रमुख प्रदेश 'गोलोक' है। यहाँ उससे कहा जाता है कि वह उस नदी की मांति ही उसमें भी श्रवगाहन करे।

**〈** 

दानते श्रपनी युग-युग की ज्ञान-रूपी तृष्णा को शान्त करने के लिये इस दैवी जल को बार-बार ग्रहण करता है। शीघ ही उसकी निगाह स्वर्ग की राज-सभा पर पड़ती है! यह राज-सभा श्रसंख्यक राज सिंहासनों से सुसजित है, श्रीर इन सिंहासनों पर सारी मुक्ति-प्राप्त, ईश्वर-भक्त श्रात्माय विराजमान हैं। ये सारे सिंहासन एक श्राद्वितीय दीप्ति-केन्द्र (ईश्वर) के चारो श्रोर इस तरह व्यवस्थित हैं कि लगता है कि एक रक्त-जटित गुलाब इस तरह श्रपनी पलकें खोल रहा है कि उसपर किसी की निगाह नहीं टिकती!

## प इकतीस-

ये सारी हिम-धवल वस्त्र-धारी मुक्तात्मायें इस शाश्वत गुलाव की पंखुरियाँ हैं! इन पंखुरियों पर लालों की भौति लौ देते हुये देवदूत प्रतिच्रण मंडरा रहे हैं; श्रौर, कहना न होगा कि ज्योंही ये मधुमिक्खियों के रूप में इस फूल के गुलाबी हृदय में पैठती हैं उनके जगमग करते हुये चेहरे, उनके सोने के पर ख्रौर उनके दूधिया ख्रावरण इस दृश्य में कल्पनातीत श्री-भर देते हैं।

दान्ते देर तक श्राश्चर्य से अवाक् होकर इस हश्य को देखता रहता है, प्रश्न का उत्तर पाने के लिये बियेद्रिस की श्रोर मुड़ता है श्रौर देखता है कि वह उसके समीप नहीं है, यानी श्रान्तध्यान हो चुकी है। इसी समय गौरव श्रौर वैभव की साकार-रूप एक श्रात्मा उसके समीप श्राती है श्रौर उसमे श्रान्तध्य करती है कि वह श्रांखें ऊंची कर सिंहासनों की तीसरी पंकि को ध्यान से देखे! उसका कहना है कि वियेद्रिस उसे श्रपने नियत स्थान पर दिखलाई पड़ेगी! दान्ते उत्मुक होकर बताई हुई दिशा में हिण्ट दौड़ाता है। उसकी निगाह तुरन्त ही बियेद्रिस पर जा-ठहरती है! वह उसकी प्रार्थनाश्रों के बदले में उसे श्रपनी मुस्कानों की किरणों से नहला देती है। इसके बाद वह मुड़ती है श्रौर ज्योति के चिरन्तर श्रागार की श्रोर श्रपना मुँह कर लेती है।

यह स्रात्मा दान्ते को सूचित करती है कि वह स्रंत तक उसकी सहायता करने के लिये वियेद्रिस के द्वारा भेजी गई है। वह स्रपना परिचय भी देती है स्रोर कहती है कि वह कुमारी 'मेरी' के दर्शनों के चिर-स्रभिलापी 'संत वरनर्ड' की स्रात्मा है! इस संत को दर्शन तो क्या, स्रभी-स्रभी 'मेरी' से वरदान भी मिल चुका है। वह जानती है कि दान्ते भी उसके दर्शन कर बहुत प्रसन्न होगा स्रतएव वह उसका ध्यान उस रहस्यात्मक गुलाब की प्रखरतम ज्योति-किरणों की स्रोर स्राक्तिपित करती है स्रोर कामना करती है कि वह उसके दर्शन से कृत्कृत्य हो!

### पर्व बत्तीस-

दान्ते की श्रांखें चमकने लगती हैं, श्रौर वह मेरी को यथास्थान लक्ष्य नहीं कर पाता, श्रतएव 'संत बरनर्ड' की श्रात्मा संकेत से उसकी सहायता करती है। श्रव उसके नेत्र श्राभार की भावना से खिल उठते है। वह देखता है कि ईव, 'बियेट्रिस,' 'सारा,' 'जूडिथ,' 'रेबेका' श्रादि 'मेरी' के चरणों में स्थित हैं श्रौर धर्माचार्य 'जॉन,' 'संत श्राग्स्टाइन,' 'संत फ़ें सिस' श्रौर 'संत बेनेडिक्ट' पीछे की श्रोर उसके समीप खड़े हैं।

×

'संत बरनर्डं' की आत्मा एक बार फिर मुखर होती है और दान्ते को समभाती है कि ईसा के शुभागमन में विश्वास करनेवाले लोग इस आलौ किक गुलाब के एक भाग में हैं और कभी-के आन्गाये ईसा पर आस्था रखनेवाले लोग दूसरे भाग में ! किन्तु आब ये सारी आत्मायें बन्धन मुक्त हैं और यद्यपि भिन्न-भिन्न पदों पर आसीन हैं तथापि, अपने पदों से सर्वथा सन्तुष्ट हैं। इतना कहने के बाद वह एक आकृति दान्ते को दिखलाती है। जो ठीक ईसा की तरह है। दान्ते ध्यान से देखता है और तब उसे ज्ञात होता है कि वह ईसा न होकर 'संत जेंबे ईल' है। शीघ ही वह 'संत पीटर,' 'मोंजेज़,' 'संत अन्ना' आदि के साथ 'संत लूशिया' को भी वहीं

विराजमान देखता है। इसी 'संत लूशिया' की प्रेरणा से वियेट्रिस ने दान्ते को स्वर्ग में श्रामन्त्रित किया था!

### पर्व तैंतीस-

'मेरी' सारे प्रार्थी समुदाय को मुँह मांगा वरदान दे रही है, श्रीर कभी-कभी तो, ऐसा भी करती है कि मांग सामने नहीं श्रा पाती, श्रीर उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी समय 'संत बरनर्ड' बहुत भावभरे शब्दों में, उससे प्रार्थना करता है कि वह स्वर्गीय ऐश्वर्य की एक हल्की-सी भांकी दान्ते को देख लेने दे! तत्पश्चात यह देख कर कि 'मेरी' प्रसन्न है श्रीर प्रार्थना उसके श्रमुकुल पड़ रही है, वह दान्ते से ऊपर की श्रीर देखने का श्राग्रह करता है।

×

पाठकों को ध्यान होगा कि योड़े समय पहले दान्ते की आ़खों से माया का श्रंतिम पर्दा भी हटाया जा चुका है, अ़तएव श्रपनी विशुद्ध श्रौर विमल दृष्टि की कृपा से वह 'त्रिदेव' के वृणिक दर्शन करता है। यह मूर्ति श्रलौकिक प्रेम का संयुक्त-रूप है श्रौर मानवीय भाव-प्रकाशन के लिये इतनी दुर्लभ श्रौर इतनी उदात्त है कि दान्ते घोषित करता है कि वह शब्दों द्वारा व्यक्त होने के लिये बनी ही नहीं!

×

श्रंत में दान्ते पाठकों को विश्वास दिलाता है कि यद्यपि इसके कारण उसकी श्रांखों में चकाचौंध पैदा हो गई है, तथापि इस श्रलौकिक छिव से उसका जी श्रमी भरा नहीं श्रौर उसकी श्रमिलाधा निरन्तर चंचल रहनेवाले सृष्टि-चक्र की भौति बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण भी है, श्रौर वह यह कि उसे शिक्त प्रदान करने में उस प्रेम का हाथ है जो कि श्राकाश सूर्य श्रौर श्राकाश के सितारों को जीवन श्रौर गित प्रदान करता है! उसकी कामना है कि यह हश्य सदैव ही उसकी श्रांखों के श्रागे रहे!

× इस प्रकार यह महान काव्य समाप्त होता है!

## श्ररबी श्रीर फारसी महाकाव्य-

ज्यों ही कोई अरब ऊँट पर सवार होकर ऊँट की प्रकृति के अनुसार उसके अनगद किन्तु हद कृष्ण पर इस तरह सुका कि उसका शरीर करीब-क्रीब दोहरा हो गया, उसी समय उदास, सुनसान और खम्बे रेगिस्तानों में इस पार से उस पार जाते हुये कारवानों ने उस अरब के कंट में स्वर ही नहीं प्रत्युत गीतों की भी सृष्टि की। किन्तु इन ऊँट-सवारों द्वारा इस प्रकार रेगिस्तानी राहों में गाई गई सारी किवतायें बहुत छोटी हैं, न तो वे महाकाव्यों-सी धारावाहिक हैं और न उनकी भाँति वेगपूर्ण ! फिर, ये सब मिलती भी नहीं, क्योंकि छठवीं शताब्दी में पहली बार यात्रियों ने अरबी-भाषा को व्यक्त करने के लिये सीरिया की वर्णमाला का सहारा लिया और तब कहीं प्रचलित और प्रिय गीतों के शब्द-बद्ध रूप सुरक्षित रख-छोड़ने की प्रथा आरम्भ हुई, अतएव इस समय के पहले का अधिकांश साहित्य अनुपलब्ध है ! कहना न होगा काव्य का लिखित-रूप सामने आते ही किव को विद्वान, भविष्य-हष्टा और न जाने क्या क्या सममा-जाने लगा, यहाँ तक कि वे जादू जगाने और शत्रु की बरबादी का दिन निश्चित कर देने के लिये 'बलअमी' की भाँति ही घेरे जाने लगे।

इस्लाम के पूर्व की सबसे पुरानी कवितायें सुनहरी स्याही में जिखी जाती थीं धौर काबा श्रौर मक्का में रखवा दी जाती थीं। श्राज भी श्ररब इन्हें उसी श्रद्धा श्रौर श्रादर की दृष्टि से देखता है श्रौर 'मुक्तामाल' से नाम से पुकारता है।

इसमें से श्रिषकांश किवताश्रों ने पूर्व में महाकान्य का रूप धारण कर लिया। इनमें कुछ निश्चित नियमों का पालन किया गया है, श्रीर इन सभी किवताश्रों में किव ने श्रिनवार्य-रूप से श्रपनी किवता का श्रारम्भ उस स्थान के उल्लेख से किया है जिसे कि वह श्रीर उसके साथी पीछे छोड़ श्राये हैं। इसके बाद उसने स्वयं तो श्रावश्यक-रूप में शोक प्रकट किया ही है, श्रपने साथियों से भी श्राप्रह किया है कि वे रुकें श्रीर उन तमाम रेगिस्तान के निवासियों की याद में श्रांसू बहायें, जो कि श्रपने बिद्धुंड़े-साथी श्रथवा पानी की खोज में श्रपने श्रन्य मित्रों श्रीर स्वजनों से श्रलग हुये श्रीर किर कभी न लौटे! इसके बाद वह प्रेम के संसार में श्राता है श्रीर तीन वासनाश्रों द्वारा सताये जाने पर हार्दिक चीभ प्रकट कर नीले श्रासमान को छूने की चेष्टा की है। इस प्रकार हमारी बुद्धि श्रीर हमारा मन श्रपनी श्रोर श्राक्षित कर, पुरस्कार की श्राशा से साम-ियक बादशाह, शाहज़ादें या हाकिम का गुणगान कर उसने किवता समाप्त कर दी है। कहना न होगा कि इन बादशाहों, शाहज़ादों श्रीर हाकिमों की उदारता ही इनकी जीविका-शृक्ति थी। ऐसे सामन्त युग में सामन्त-यशोगान की प्रथा स्वाभाविक है।

निकट पूर्व में श्राज भी ऐसे कितने ही लोग मिलते हैं, जिनका व्यवसाय है कहानी कहना, इसके लिये इधर से उधर यात्रायें करना श्रीर कितनेशों श्रीर युग-युग से चली-श्रानेवाली पौराश्यिक कहानियों के द्वारा नगरों श्रीर खेमों में रहनेवाली जनता का मनोरंजन कर जीवन बिता देना। इन सारी कथाश्रों में रेशिस्तानी कराड़ों श्रीर रेगिस्तानी लड़ाइयों का वर्णन है। ये समी

'श्रय्यामेश्ररव' नामक प्रंथ में संप्रहीत हैं।

×

X

श्रव्वासिया के द्वारा बरादाद की स्थापना होते ही फारस ने राजनीति में ही नहीं, साहित्य में भी श्रपना रंग दिखलाना श्रीर लोगों को प्रभावित करना श्रारंभ कर दिया। किन्त खुबीफा-वर्ग के राज्यों की प्रमुख-भाषा इस समय भी श्ररबी थी ! श्ररबी-साहित्य की महानतम कृति 'द्यक्षिफ् खेला' है ! यह कथा-सूत्र में गुंथी कुछ कहानियों का संग्रह है श्रीर इसके लेखक का नाम-आदि सबकुछ लापता है। इसकी कथा-वस्तु का सारांश है यह है कि किसी घरबी बादशाह ने स्नियों के त्रिया-चरित्र श्रीर उनके दुराचारों से श्रपनी रत्ता करने के खिये निश्चय किया कि वह प्रतिदिन **सुबह** एक परनी चुनेगा श्रीर दसरे दिन सबह होते-होते उसे मरवा डालेगा । उसने इस निरुचय के अनुसार कार्य भी किया। श्रतः उसकी नृशंसता श्रीर इस घोर हत्या से तंग श्राकर दो बहिनों ने उसका श्रम्त कर देने का संकल्प किया श्रीर इस कार्य में श्रपने जान की बाज़ी लगा-देने की ठान ली ! इनमें बड़ी बहिन बादशाह से प्रस्ताव कर उसकी रानी बन गई श्रीर रानी बन जाने के बाद उससे गिड़ गिड़ाने लगी कि वह उसकी बहन को वह श्रंतिम रात उसके साथ बिता-खेने की श्राज्ञा दे दे। राजा मान गया श्रीर श्रपनी बहन का दिल बहलाने के बहाने रानी ने एक कहानी कहना श्रारम्भ किया, किंत चालाकी से उसे श्रधुरा ही छोड़ दिया । उधर बादशाह इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिये इतना उत्सुक हो गया कि दूसरा दिन हो गया श्रीर नियम के श्रनुसार उसने उसके मार डालने की श्राज्ञा न दी ! किंतु एक कहानी समाप्त हुई श्रीर दूसरी शुरू हो गई! इस तरह वह चतुर कहानी कहनेवाली श्रपनी कहानियों से श्रपने पति श्रीर श्रपनी बहिन को पूरे १०१ दिनों तक मन्त्र-मुख्य करती रही।

इस श्रंखला की सारी कहानियों का वास्तिविक जनम-स्थान फ़ारस है श्रौर ये सभी 'हज़ार श्रक्रसाने' नामक प्रंथ में मिलती हैं, जिसका दसवीं शताब्दी में श्ररबी में श्रनुवाद हुश्रा! किंतु कुछ श्रधिकारियों का दावा है कि इन कहानियाँ का जनम-स्थान भारतवर्ष है श्रौर सिकन्दर की दिग्विजय के कुछ ही वर्ष पहिले वे यहाँ से फ़ारस गईं! जो भी हो यह सब कहानियां इतनी प्रचलित हैं कि सभी सभ्य भाषाश्रों में इनका श्रनुवाद हो चुका है श्रौर, यहाँ तक कि, श्रब ये गद्यात्मक महाकाव्य कहलाती हैं!

श्ररब इसके श्रितिरिक्त भी एक वीर-काव्य को लेकर भी बड़ी-बड़ी डींगों मार सकता है। इसका नाम 'क्ससे श्रारतार' हैं! इसका लेखक 'श्रल श्रसमई' (७२६-८३१), को बतलाया जाता है। इसमें मुहम्मद के श्रवतार के पहले के श्ररब इतिहास की सारी प्रमुख घटनाश्रों का वर्णन है, श्रतएव इसे 'श्ररब की इलियड' भी कहते हैं!

'क्ससे बनहिताल' श्रोर 'क्ससे श्रवृज़ैद,' ३८ पौराणिक कथा-चक्र के ही एक भाग हैं, श्रौर मिश्र में श्राज भी श्रव्यधिक प्रचलित हैं!

X

बनवा दिया जिसे एक लम्बी कामना के बाद भी 'फ़िरदौसी' मूर्तिमान न कर सका था श्रौर मर गया था !

**>** 

इस प्रकार खोज करने पर पता चलता है कि इन फ़ारसी शाहों श्रथवा राजाश्रों ने श्रपने देश की कथाश्रों को एकत्रित करने के कितने ही फुटकर प्रयत्न किये, किन्तु इनमें से इने-गिने ही सफल हो सके श्रौर कुछ गिनती की कथायें ही फ़ारस लाई जा सकीं क्योंकि श्ररबों की विजय के समय इनमें से बहुतेरी इधर-उधर भटक कर लुप्त हो गई।

X

यद्यि कुछ ऋधिकारियों का दावा है कि फ़िरदौसी का काव्य फ़ारस का पूरा इतिहास है तथापि इसमें अनहोनी और ऋलौकिक घटनाओं की मात्रा इतनी ऋधिक है कि यदि इसकी शैली इतनी अपूर्व और ऋाश्चरंजनक न होती तो इसका अप तक काल के सिर पर चढ़कर अमर रहना असम्भव हो जाता। ख़ैर, किव का अपना दावा तो यह है कि उसने जो कुछ भी लिखा है उस पर किसी ज्वार-भाटे या मौत की छाया पड़ने से तो रही ही, वह ऐसा भी है कि काल के विस्तृत समुद्र में इस छोर से उस छोर तक फैले हुये अजनमे-मनुष्य भी उसे पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे!

**(** 

कविता का श्रारम्भ एक शासक के वर्णन से होता है। यह शासक इतना धनी श्रीर सम्पन्न है कि दुबुद्धि उससे ईर्ध्या करने लगती है श्रीर उसे जीत लेने के विचार से एक शिक्षशाली देव उसके पास भेजती है। इस राक्षस के प्रयत्नों से उस शासक का पुत्र मार डाला जाता है, श्रातएव पुत्र-शोक न सह पाने के कारण राजा भी श्रपना दम तोड़ देता है। श्रव उसका पौत्र उसके सिंहासन पर बैठता है। यह राजा ४० सिंद्यों तक राज्य करता है श्रीर इस लम्बे राज्य-काल में एक नई ज़िन्दगी श्रीर श्राग श्रपनी प्रजा में भर देता है। वह प्रजा को सिंचाई सिखाता है, खेती सिखाता है श्रीर सारे पश्रश्रों के नामकरण करता है।

उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र श्रपने राज्य के लोगों को कातना श्रौर बुनना बतलाता है, किन्तु उधर उसे संहार करने की भावना से वह राक्षास उसे स्वयं पढ़ने श्रौर लिखने की कलाश्रों से उसका परिचय कराता हैं! इसके बाद सुप्रसिद्ध फ़ारसी योद्धा जमशेद इस कम में श्राता है। कहा जाता है कि यह ७०० वर्षा तक राज्य करता है श्रौर फ़ारस के राष्ट्र को पुरोहित, योद्धा, शिल्पकार श्रौर किसान चार वर्गी में बाँट देता है। इस का राज्य-काल फ़ारस का स्वर्ण-युग कहा जाता है, किन्तु इसी समय दुनिया पहिले-पहिल कई भागों में बाँटी जाती है, श्रौर परसीपोलिस नामक नगर की नींव पड़ती है! इस नगर के ध्वस्त, शाही-महल के शेप दो खम्भों पर फ़ारस के राष्ट्रीय-पर्व नौरोज़ को जन्म देनेवाले सम्राट का नाम श्राज भी श्रंकित है!

किन्तु इतने महान ग्रीर ग्राश्चर्यजनक कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेने के कारण जमशेद इतना श्रिमानी ग्रीर स्वयंभू हो-उठता है कि वह ग्रपनी ही पूजा करना श्रीर करवाना चाहता है। इस पर पड़ोस का एक ज्वालामुखी धूम्र श्रीर भस्म उगलने लगता है श्रीर ग्रगणित सौंप राज्य भर में फैलकर प्रजा को डसने लगते हैं। अतएव दुबुर्द्धि को मौक़ा मिलता है। वह अपन के राजकुमार ज़ोहाक को प्रेरित करती है और वह जमशेद को भगाकर उसकी गद्दी पर बैठ जाता है। यद्यपि ज़ोहाक सात्विक प्रकृति का परम साधु व्यक्ति है तथापि दुबुद्धि उसे अपने वश में कर लेती है और रसोइयें के रूप में उसके साथ रहने लगती है।

एक बार यह रसोइया अपने किसी कार्य से ज़ोहाक को ख़ुश कर लेता है और पुरस्कार स्वरूप उसके कंधों के बीच के स्थान को चूमने की आज्ञा चाहता है। राजा कुछ समफ नहीं पाता और उसकी बात मान लेता है। किन्तु जैसे ही रसोइया शाही-पीठ चूमने लगता है, वैसे ही वहाँ से दो साँप निकल पड़ते हैं। ये साँप किसी प्रकार मारे नहीं जा सकते और मनुष्यों के दिमाग़ों को भोजन-रूप में पाने पर ही शान्त और स्थिर रह सकते हैं। कहना न होगा कि इस घटना के बाद से उसे लोग साधारणतया 'साँपोंवाला राजा' कहने लगते हैं।

ज़ोहाक अधीर हो उठता है और श्रंत में अपनी प्रजा को इन अद्भुत सौंपों का शिकार बनाने पर विवश हो जाता है। यह शिकार श्रारम्भ हो जाता है और प्रति दिन दो मनुष्यों की हत्या होती है। फल यह होता है कि यह कम चलता-जाता है और आनेवाले १००० वर्षों में पूरा राज्य वीरान हो जाता है। स्वभावतः सारे फ़ारस-निवासी अपने राजा पर खीफ उठते हैं और जब उसका सत्रहवां और श्रंतिम पुत्र भी सौंपों के भोजन के लिये पकड़वा-मँगवाया जाता है तो कावा नामक एक लोहार विद्रोह कर-उठता है। वह अपने चमड़े के श्रंगे से फंडे का काम लेकर शेष सारे लोगों को अपने चारों और जमा कर लेता है और उनसे कहता है कि उसके उस चमड़े के श्रंगे को अपनी जातीय-ध्वजा मानकर यदि वे उसके नीचे युद्ध करने का संकल्प करें तो वह उनकी मेंट जमशेद के फरीदूँ नामक पुत्र से करा सकता है! उसका कहना है कि उसका जन्म बहुत रहस्यात्मक ढंग से जमशेद के प्रवास के समय हुआ है और उसे ही वास्तव में उनका राजा होना चाहिये! इस पर सारे फ़ारस-निवासी आनन्द से विह्वल हो-उठते हैं और उस फंडे को अपना फंडा मानकर उसके नीचे लड़ने का संकल्प करने के बाद उस लोहार के नेतृत्व में फ़रीदूँ से भेंट करने जाते हैं।

×

इधर यद्यपि एक स्नेहमयी गाय ने ही एक रहस्यात्म उङ्ग से माँ श्रौर दाई के रूप में फ़रीदूँ का लालन-पालन किया है तो भी ज़ोहाक उसे कई बार स्वप्न में देखता है! शीघ ही उसका भय साकार होता है।

जमशेद का पुत्र फ़रीदूँ अपनी माता-गाय के मरते ही उसकी बड़ी-बड़ी हिंदुयों से एक गदा तैयार करता है और इस प्रकार हिथयार से लैस होकर अपने देश-वासियों के साथ ज़ोहाक पर हमला करता और उसे हरा देता है। इसके बाद वह ज़ोहाक को लोहे की ज़ीजीरों के द्वारा एक पहाड़ मं जकड़वा देता है। यहां सांपों का शिकार हो-गये तमाम लोग-भूत अनकर उसे १००० वर्ष तक सताते रहते हैं।

इस प्रकार फ़रीदूँ अपनी शक्ति से जीते हुए इस राज्य पर ५०० वर्षों तक इस तरह

शासन करता है कि फ़ारस पृथ्वी का स्वर्ग बन जाता है।

इस लम्बे राज्य-काल के श्रंतिम दिनों में फ़रीदूँ श्रंपने तीनों पुत्रों को पित्नयों की खोज में श्रंप्य मेजता है श्रोर उनके लौटने पर उनकी शारीरिक श्रोर मानसिक परी ज्ञा लेने के लिये एक परवाले-राज्य का रूप बनाकर उनका रास्ता घेर लेता है। इस पर सबसे बड़ा लड़का यह कहकर, बहादुरी से, पीछे हट जाता है कि बुद्धिमान श्रोर चालां व्यक्ति राज्यसों से नहीं लड़ा करते, किन्तु उसका छोटा भाई बिल्कुल लापरवाही से बिना श्रंपनी रज्ञा की चिन्ता किये, उसका सामना करने के लिये श्रागे बढ़ता है, श्रोर तीसरा, न केवल श्रंपने भाई को बचाने के लिये ही बिल्क व्यावहारिक बुद्धि से इस दैत्य की गर्दन उतार लेने के लिये भी, श्रंपने भाई के साथ श्रंपला कदम उठाता है। इस प्रकार यह सब देख-समभक्तर राजा श्रंपना वास्तविक रूप धारण कर लेता है श्रोर कहता है कि गोकि वह श्रंपने राज्य को तीन भागों में विभाजित करना चाहता है तो भी फ़ारस श्रोर ईरान का सर्व श्रेष्ट राज्य-भाग वह ईर्ज नामक श्रंपने छोटे पुत्र को ही देगा क्योंकि उसने साहस के साथ-साथ बुद्धिमानी का भी परिचय दिया है।

शीव ही राजकुमारों का विवाह हो जाता है श्रीर थोड़े समय बाद ईर्ज नामक छोटे पुत्र के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है! इस कन्या का लालन-पालन उसका बाबा फ़रीदूँ करता है। यथा समय यही पुत्री मनूचेहेर नामक पुत्र की माँ होती है।

श्रव राज्य का बटवारा होता है श्रीर बाक़ी दोनों भाई एक होकर ईर्ज का राज्य-भाग भी उससे छीन लेना चाहते हैं। बात बढ़ जाती है श्रीर यद्यपि वह स्वयं मार डाला जाता है, किन्तु उसका नाती मन्चेहर श्रपने नाना की मृत्यु का बदला लेने के लिये श्रपने चचेरे नाना श्रों को हरा देता श्रीर मरवा डालता है। इसके बाद वह स्वयं सिंहासन प्रहण करता है श्रीर श्रपने प्रिय सेवक को श्रभी श्रभी जीते राज्यों में से एक राज्य का शासक बना देता है। यह काले बालों-वाला काला श्रादमी श्रपने नये वैभव से फूला नहीं समाता श्रीर तबतक उसका पूरा-पूरा सुख भोगता है जबतक उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसके श्रभी-श्रभी हुए पुत्र के बाल हिम से स्वेत हैं।

इतना सुनते ही वह उस ज़ाल नामक बच्चे को अभिशाप का जीता जागता अवतार समक्रकर अलबुर्ज़-पर्वत पर छोड़ आता है और सोचता है कि कुछ ही च्यों में उसका दम निकल जायेगा। किन्तु वह नहीं जानता कि 'सीमुर्ज़ या' 'ईश्वरीय विहगः' नामक सोने के परोंवाली एक अपूर्व बाज़ की मादा इस पहाड़ की चोटी पर रहती है। यही नहीं, बल्कि यहाँ उसने आबनूस और चन्दन का एक घोंसला भी बना रक्खा है, इस घोंसले को सुगन्धित पदार्थों से पाट रक्खा है और उसमें उन सभी प्रकार बहुमूल्य रहां का ढेर लगा रक्खा है जिनकी चमक देखकर-देखकर वह फूली नहीं समाती। अतः इस बच्चे के रोने की ध्वनि सुनकर वह मीचे उतरती है, उसे बड़ी सावधानी से अपने शिकारी पंजों से साधकर अपने घोंसले में ले जाती है और अपने दो बच्चों के समीप ही लेटा देती है। यह दोनों बच्चे इस शिशु-राजकुमार से बड़ा स्नेह करते हैं, के किन जबतक वह सयाना होकर यह उन रहां से खेलने लायक हो-हो उसके बहुत पहले ही वे

विस्तृत स्राकाश में उड़ने योग्य ले-जाने स्रौर उड़ने लगते हैं।

किन्तु ज़ाल के आठ वर्ष के होते ही उसका पिता अपनी भयंकर भूल अनुभव करता है और सोचता है कि उसने बड़ा भारी पाप किया है। इसी समय यह स्वप्न देखकर वह बहुत सन्तोष और सुख लाभ करता है कि उसका पुत्र अभी जीवित है और 'सीमुग्र' की देख-रेख में बड़ा हो रहा है। अतएव वह शीघ ही उस पहाड़ पर जाता है और उस देवी विहग से अपने पुत्र की भीख मांगता है। इस पर वह सोने के परीवाली बाज़ की मादा उस बच्चे को एक पर देकर आदेश देता है कि आवश्यता पड़ने पर वह उसे आग में डाल दे। इसके बाद उसे जी भर प्यार करने के बाद वह उसे उसके पिता को सौंप देता है।

ऋष उसका पिता किशोर ज़ाल का पालन-पोषण करता है, किन्तु थोड़े ही दिनों में ऋपनी शक्ति ऋौर ऋपनी वीरता के लिये वह इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि ऋष निर्विवाद हो जाता है कि समय ऋगने पर वह संसार का महानतम योद्धा बनेगा।

थोड़े समय बाद अपनी युवावस्था के आरम्भ में ही यह वीर काबुल की यात्रा करता है! यह उसकी निगाह रोदावा नामक राजकुमारी पर पड़ती है! यह 'राजकुमारी सांपोंवाले' राजा की जाति की है। इधर भूरे बालोंवाले इस युवा योद्धा के आने की सूचना से राज-दरवार में इतनी खलबली मच जाती है कि राजकुमारी उसकी प्रशंसा-मात्र से उससे प्रेम करने लगती है और उससे मिलने को उत्सुक हो-उठती है।

एक दिन राजकुमारी की कुछ दासियाँ ज़ाल के पड़ाव के समीप गुलाव के फूल चुन रही हैं कि ज़ाल एक चिड़िया पर निशाना लगाता है। यह चिड़िया इन दासिश्रों के बीच श्रा-गिरती है श्रोर इस तरह इन सबको उसके पास पहुँचने का सुयोग मिल जाता है। उधर वह स्वयं भी रोदाबा के सौन्दर्य की इतनी प्रशंसा सुन चुका है कि उसकी दासिश्रों को श्रपने समीप पाते ही वह उनसे उसके विषय में कितने ही प्रश्न करता है श्रोर उनके चलते समय राजकुमारी के लिये कितने ही रत्न उन्हें देता है। वे इन उपहारों को रोदाबा के पास ले जाती हैं। ये उपहार मेंट की कड़ी बन जाते हैं श्रोर राजकुमारी तुरन्त ही ज़ाल को बुलवा मेजती है। वह जाता है श्रोर राजकुमारी को खिड़की के नीचे पहुंचकर ऐसे मधुर स्वरों में विहाग गाता है कि राजकुमारी दूसरे ही च्या बारजे पर श्रा जाती है श्रीर श्रपने लम्बे-काले केश-पाश नीचे लटकाकर संकेत करती है कि वह इनके सहारे ऊपर चढ़ श्राये। किन्तु यह सोचकर कि राजकुमारी को किसी प्रकार की चोट न पहुँचे वह उसकी वेगी का सहारा न लेकर एक च्या बाद ही कमन्द की युक्ति से सरलता से उसके पास पहुँच जाता है। वहाँ यह फ़ारस का 'रोमियो' श्रपनी इस 'जूलियट' का प्रयय लेकर उसे पत्नी बना लेने की प्रतिज्ञा करता है।

प्रातःकाल इस अज्ञात, रहस्य संयोग की बात राजा और रानी के कानों तक पहुँचती है। अब वे इस युवा वीर को बुलवाते हैं श्रीर भरे-दरबार में चाहते हैं कि वह अपने को राज-कुमारी का श्रिधकारी सिद्ध करे। इस पर ज़ाल छः पहेलियाँ सुलभाकर अपनी बुद्धिमत्ता का ही परिचय नहीं देता, बल्कि अपनी अन्य योग्यता आं और विशेषता आं के विस्मयजनक उदाहरण भी

उनके सामने रखता है। इसी समय देववाणी होती है कि इस संयोग के परिणामस्वरूप एक ऐसे अप्रभूतपूर्व योद्धा का जन्म होगा को अपनी मातृ-भूमि की सभी प्रकार मर्यादा बढ़ायेगा। इस प्रकार अब सब भौति सन्तुष्ट होकर राजा-रानी उसे अपनी पुत्री के साथ विवाह करने की अनुमति दे देते हैं।

विवाह हो जाता है श्रौर यह नव दम्पित कितने ही वर्षा तक सुल श्रौर श्रानन्द का जीवन व्यतीत करते हैं कि एक दिन रोदाबा का प्राण संकट में पड़ जाता है। ज़ाल को उस देव-विहग की बात याद है, श्रातप्व वह तुरन्त ही उसके द्वारा दिवा गया पर श्राग में डाल देता है, किन्तु घवड़ाहट के कारण उसका हाथ इस तरह कौंप रहा है कि उसका एक कोना ही जल पाता है। फिर भी उसका कोना ही इतना श्रिधिक हो जाता है कि 'सीमुग्रं' तुरन्त ही श्रा-पहुँचती है। यहाँ पहुँचते ही वह पहले श्रपने प्रिय बालक की चिन्ता करती है श्रौर फिर उसके कान में जादू का एक ऐसा शब्द फूँक देती कि है उसके द्वारा वह श्रपनी पत्नी की जान तो बचा ही लेता है, इस्तम नामक वीर, श्रौर शक्तिशाली पुत्र का प्रतापी पिता होना भी उसी समय निश्चित कर लेता है।

यथा समय रस्तम का जन्म होता है। रस्तम ऋभी तक पैदा हुये किसी भी बचे से ऋषिक बली और सुन्दर है। उसे पालन के लिये दस दाइयों की आवश्यकता होती है और माँ का दूघ छोड़ते ही वह पाँच पुरुषों के बराबर भोजन करता है। इस प्रकार आठ वर्ष की आयु तक वह इस योग्य हो जाता है कि अपने एक घूँसे से ही किसी भी श्वेत, उन्मत्त हाथी के प्राण हर लेता है। यही नहीं, यह फ़ारसीभीम अपने बचपन में ऐसे कितने ही अनहोंने कार्य कर अपने अभृतपूर्व शौर्य का परिचय देता है।

त्रांत में जब तातारों का सरदार श्रक्षरासियाव उसके राज्य पर हमला करता है श्रौर शक्तों से उसका संहार करना चाहता है तो कस्तम युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट करता है। उघर संकट प्रस्त फ़ारस-निवासी 'ज़ाल' के पास जाकर इस भयंकर शत्रु का सामना कर उसे हराने की प्रार्थना करते ही हैं कि वह वीर श्रपने बुढ़ापे की दुहाई देकर चुड़ा होकर उत्तर देता है कि श्रव वह स्वयं ता इसकार्य के योग्य नहीं रह गया, किन्तु उसका पुत्र रस्तम उसके स्थान पर दुश्मन से लोहा लेगा! इसके बाद रस्तम को युद्ध-चेत्र के लिये विदा करने से पहिले वह चाहता है कि वह श्रपने लिये कोई उपयुक्त घोड़ा चुन ले। दूसरे ही च्या सैकड़ों घोड़े उसके सामने लाये जाते हैं श्रौर वह उन सब में से रक्तश (बिजली) नामक एक ऐसा गुलाबी रंग का बछड़ा चुनता है जिस पर श्रव तक कोई सवार ही नहीं हो सका है। यह घोड़ा उसके रास हाथ में लेते ही उससे परच जाता है श्रौर किसी की श्राज्ञा पालन करने के नाम पर पहली बार रस्तम के संकेत पर नाचता है। इसके बाद रस्तम श्रपनी गदा सँभालता है श्रौर दुबुर्द्ध के द्वारा रख-स्थल में भेजे गये शत्रुश्रों का सामना करने के लिये प्रस्थान करता है! वह रख-स्थल में पहुँचते ही शत्रु को मार भगाता है श्रौर पुराने शाही वंश के कैकोबाद को तख़्त पर बैठालता है।

यह बुद्धिमान कैकोबाद सौ वर्ष तक बड़ी शान्ति राज्य करता है, किन्तु उसका

उत्तराधिकारी-पुत्र कैकाऊस बड़ा मूर्ल प्रमाणित होता है। वह अपने राज्य विस्तार से सन्तोष न कर माज़िनदरान के राज्य को भी जीत लेना चाहता है! माज़िनदरान इस समय दैश्यों के हाथ में हैं, किन्तु एक स्वर से उसका गुणगान सुनकर कैकाऊस उसके िये इतना ललचा-उठता है कि वह किसी अन्य संकट की चिन्ता नहीं करता!

कैकाऊस का यह प्रस्ताव ज़ाल तक पहुँचता है। ज़ाल उसका घोर विरोध करता है श्रौर उसे रोक ने का भी यक करता है, किन्तु वह एक नहीं सुनता श्रौर माज़िनदरान को जीत लेने के लिये कूच कर देता है। यहाँ पहुँचने पर वह हार जाता है श्रौर वह दैत्य उसकी श्रौर उसकी सेना की श्रांखें फोड़ने के बाद उन्हें जेलख़ानों में डलवा देते हैं। किन्तु जैसे ही इस दुदर्शा की सूचना ज़ाल को मिलती है वह तुरन्त ही रस्तम को इस मूर्ख शासक की सहायता करने के लिये रवाना करता है श्रौर कहता है कि यदि उसे ऊबड़-खाबड़ रास्ता पसन्द हो श्रौर यदि वह राह की सारी कठिनाइयों का बहादुरों से सामना करने को तैयार हो तो वह उसे एक ऐसा रास्ता बतला सकता है, जो उसे सात दिन में ही माज़िनदरान पहुँचा दे, गोकि यों तो साधारणतया वहाँ पहुँचने में छु: महीने लगते है श्रौर कैकाऊस को वह मंजिल तय करने में छु: महीने लगे भी हैं।

स्वभावतः रस्तम अपेक्ताकृत समीप का छोटा रास्ता अपने लिये चुनता है और रवाना होता है। पहले दिन वह एक जंगली गधे का शिकार करता है, जिसे रात को विश्राम करने के पहिले भून कर खाता है। कुछ भुना हुआ मांस बच रहता है। उसकी सुगन्धि से आकृष्ट होकर एक शेर उसके पड़ाव में आ-पहुँचता है और रस्तम पर आधात करना ही चाहता है कि उसका साहसी घोड़ा उस पर टूट पड़ता है और अपनी टापों और अपने दांतों के सहारे उससे तब तक लड़ता रहता है जब तक कि अन्त में हिंसक शेर मर नहीं जाता! इधर शेर मरता है, यह लड़ाई रकती है और उधर रस्तम जाग-उठता है। वह एक क्षण में ही सारी परिस्थित समम लेता है और इस लापरवाही से अपनी जान संकट में डाल देने के लिये रक्श को बहुत डांटता है और आदेश देता है कि भविष्य में जब कभी ऐसा अवसर आये वह उसे अपनी सहायता के लिये अवश्य बुला ले!

दूसरे दिन की यात्रा में रुस्तम इधर-उधर भटकते एक भेड़े का पीछा करता है श्रौर शीघ ही एक पहाड़ी भरने के समीप पहुँच कर प्यास से मरते-मरते बचता है! तीसरी रात को उसका घोड़ा श्रस्सी गज़ लम्बे एक राच्स को श्रपनी श्रोर श्राता हुश्रा देख कर श्रपने स्वामी को जगाता है, क्योंकि उसे श्रादेश मिल चुका है कि बिना उसे स्चित किये वह किसी शत्रु पर हमला न करे! वह कितनी ही बार हिनहिनाता है श्रौर उसके हर बार हिनहिनाते ही राच्स श्रहश्य हो जाता है। रुस्तम उठता है श्रौर श्रासपास कुछ न देख कर विश्राम में विघ्न डालने के लिये रक्श की बड़ी भर्त्सना करता है। किन्तु तीसरी बार उसकी हिन्ट राच्स की श्रंगारे जैसी श्रांखों पर पड़ जाती है श्रौर वह तुरन्त ही श्राक्रमण कर उसके प्राण हर लेता है। चौथे दिन श्रौर भी महत्वपूर्ण साहस भरी घटनायें घटती हैं श्रौर पांचवे दिन रुस्तम जादू के देश से जा रहा है कि उसे एक जादूगरनी मिलती है जो नाना प्रकार के छल-छन्नों से उसे जीत लेना चाहती है। यह

उसे दावत देती है श्रौर वह स्वीकर करता है, किंतु ज्योंही वह दावत में मदिरा का पात्र उसकी श्रोर बढ़ाती है, रुस्तम उससे श्राग्रह करता है कि ईश्वर के नाम पर वह उसे स्वयं पी डाले! जादूगरनी विवश हो जाती है श्रौर उस मदिरा का पान करते ही उसका बनावटी रूप उससे कोसों दूर भाग जाता है। श्रव रुस्तम उसका सिर उतार लेता है।

छठे दिन रस्तम किसी ऐसे प्रदेश से निकलता है जहाँ सूरज कभी चमकता ही नहीं। यहाँ उसका बुद्धिमान घोड़ा उसे रास्ता दिखलाता है। इस प्रकार सातवें दिन वह ऐसे प्रान्त में पहुँचता है जहाँ घोर प्रकाश है श्रीर जहाँ वह विश्राम करने के लिये लेट-रहता है। इसी समय माज़िनदरान के निवासी उसका श्रचरज पूर्ण घोड़ा खोलकर ले-भागते हैं! इतने में रुस्तम सो कर उठता है श्रीर श्रपना घोड़ा वहाँ-देख कर घवड़ा जाता है, किंतु उसे पता लगता है कि घोड़ा श्रपने छुटकारे के लिये बराबर लड़ता रहा है। वह उसकी टापों के निशानों का सहारा लेता है श्रीर उनका श्रमुकरण कर शीघ्र हो माज़िनदरान पहुँच जाता है। यहाँ उन राच्नमों से वह इतना भयंकर युद्ध करता है कि वे घोड़ा तो लौटाल ही देते हैं, उसे उस गुफ़ा का रास्ता भी बतला देते हैं जिसमें उसके देश-वासी केंदी रक्खे गये हैं।

इस गुफ़ा के सामने पहुँचते ही वह देखता है उससे लड़ने के लिये कितने ही राच्यस तैयार-खड़े हैं। वह शीघ ही उन सब का काम तमाम करता है। इसके बाद वह उस फ़ारसी-नरक में प्रवेश करता है, श्रौर श्रपने साथियों से मिलता है। वह उन सब को श्रन्धा पा कर बहुत खीभ-उठता है श्रौर कोई यल न देख कर श्वेत दैत्य का रक्त बूँद बूँद कर उनकी श्राँखों में टपकाता है! फलत: विस्माय की बात है कि वे सब पहले की भाँति ही देखने लंगते हैं।

इस भौति रस्तम विश्वविजयी की उपाधि प्राप्त करने के बाद श्रस्थिर-बुद्धि कैकाऊस को उसके राज्य तक पहुँचा श्राता है। किन्तु वह श्रपनी पिछली बड़ी भूल से ही सन्तुष्ट नहीं होता श्रीर एक के बाद दूसरी भयंकर भूले करता है, यहां तक कि श्रपने द्वारे बनाये हुये एक विशेष प्रकार के वायूवान पर चढ़ कर हवा में उड़ने की कोशिश करता है। यह जहाज़ श्रीर कुछ न होकर के एक दरी है, जिसके चार कोनों पर चार भूखे बाज़ बंधे हुये हैं! ये बाज़ ऊंचाई पर लटके हुये गोश्त के दुकड़ों लों से इस दरी के साथ ऊंचे उड़ने का प्रयास करते हैं। किन्तु एक बार फिर रस्तम श्रपने श्रध्यवसाय श्रीर यक्न से इस मूर्ख राजा कैकाऊस की प्राण-रक्षा करता है।

इसी बीज में पर्यटन करते-करते रुस्तम किसी राजा के दरबार में आ पहुँचता है ! इस राजा पुत्री उसकी चर्चा-मात्र से उस पर मोहित हो जाती है और उसकी श्रसावधानी में उसका घोड़ा खुलवा लेती है । रुस्तम बहुत क्रोधित हो उठता है और राजा से अपने घोड़े की मांग करता है । इस पर राजा उसे विश्वास दिलाता है कि दूसरे दिन उसका घोड़ा उसे मिल जायेगा । इसी रात में सुन्दरी राजकुमारी तहमीना सब की आँख बचा कर उसके कमरे में घुस आती है, उसे जगाती है और उसे वचन देती है कि यदि वह उससे विवाह कर लेगा तो उसे उसका घोड़ा निश्चित

रूप से मिल जायेगा। रुस्तम उसके सौन्दर्य श्रौर उसकी शालीनता पर इतना रीभ्र-उठता है कि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर उसके श्राकर्षण में फँस जाता है श्रौर-कुछ काल उसके पास ही रहा-श्राता है।

इसी बीच में मूर्ख शासक कैकाऊस को उसकी सहायता श्रीर सेवाश्रों की श्रावश्यकता होती है! किन्तु, तहमीना से इस समय लम्बी यात्रा नहीं हो सकती क्योंकि वह गर्भवती है श्रतएव रस्तम उससे हृदय से विदा लेता है। चलते समय वह उसे एक श्रद्ध पारदर्शी ताबीज़ देता है, जिसपर सीमुर्ग की मूर्त्त बनी हुई है श्रीर वह श्रपनी नव-पत्नी को श्रादेश देता है कि यह श्रामृषण वह श्रपने होनेवाले शिशु को पहना दे।

समय त्राने पर यह सुन्दरी राजकुमारी मनोहर पुत्र की माता बनती है जिसका नाम वह सोहराव (सूरज की रोशनी) रखती है किन्तु, उसे डर है कि पुत्र-जन्म की बात सुनते ही थोड़े समय बाद रस्तम स्त्रायेगा स्रौर युद्ध-विद्या की शिद्धा देने के लिये उसके प्रिय-पुत्र को उससे छीनकर बहुत दूर ले जायगा, स्रतएव वह पुत्र के स्थान पर पुत्री-जन्म की सूचना उसके पास मेज देती है। " कहना न होगा कि फ़ारस में लड़कियों को स्त्रधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिये रस्तम स्त्रपने शिशु के विषय में भविष्य में पूछ तौंछ नहीं करता स्त्रौर स्त्रपने राजा की सेवास्रों में इतना स्रधिक व्यस्त रहता है कि उसे दुवारा स्त्रपनी पत्नी से मिलने का स्त्रवकाश भी नहीं मिलता। उधर सोहराब बढ़ा होता-रहता है।

योड़े समय बाद सोहराब सयाना होता है श्रीर श्रपने पिता से मिलने को उत्सुक हो-उठता है। तहमीना को श्राशंका है कि श्रपने पिता का परिचय पाते ही सोहराब भी उसकी भौति ही युद्ध में भाग लेने लगेगा, श्रतएव वह बहुत दिनों तक उसके पिता श्रीर उसके जन्म की बात उससे नहीं बतलाती। किन्तु श्रंत में वह देखती है कि वह उसे श्रपने साथ बांधकर न रख पायेगो, श्रतएव वह उससे सारी कथा विस्तार में बतलाती है।

किशोर सोहराव ग्रारम्भ से ही रुस्तम का ग्रन्थ-प्रशंसक है, ग्रतः ग्रव ग्रपने को उसका पुत्र जान कर गर्गद् हो उठता है ग्रीर ग्रानन्द से फूला नहीं समाता!

**Κ** ×

इधर सारे फ़ारस-निवासी इस मूर्ख राजा से तंग आने के कारण पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अब सोहराब चाहता है कि उसके स्थान पर उसका पिता फ़ारस पर राज्य करे अतएव वह तारतारों को फ़ारस के विरोध में सहायता देने का वचन देता है और लड़ाई के मैदान के लिये अपनी माता से बिदा माँगता है। उसकी माँ उसे इस चेतावनी के साथ विदा देती है कि वह ध्यान रक्खे और अपने पिता से कभी लोहा न लें। किन्तु इस चेतावनी के बाद भी उसका दिल नहीं मानता और वह सोचती है कि कहीं ऐसा न हो कि सोहराब अपने पिता को न पहिचाने पाये, अतएव वह दो ऐसे स्वामिभक सेवक उसके साथ कर देती है जोकि रस्तम को भली भाँति जानते-पहिचानते हैं।

उधर तातारों का सरदार श्राफ़रासियाब सोहराव की सहायता का श्राश्वासन पाकर

बहुत प्रसम्न होता है श्रीर श्रपने सब वीरों को सचेत कर देता है कि फ़ारस की सेना में रुस्तम को देखकर भी कोई सांस न ले श्रीर सोहराब को किसी प्रकार का संकेत न करे। वह बड़ी चालाकी का दम भरता है श्रीर समभता है कि इस प्रकार श्रमजाने में पिता पुत्र के द्वारा श्रवश्य ही मार डाला जायगा। इतना ही नहीं, उसे तो यह भी विश्वास है कि इस प्रकार पिता-पुत्र दोनों से मुक्ति पाकर वह स्वयं फ़ारस का राजा हो जायेगा!

लड़ाई लिड़ती है श्रौर सोहराव को श्रपने श्रपूर्व साहस का परिचय देने के लिये कई बार विरोधियों से गुँथ जाना पड़ता है। एक बार तो उसे एमेज़न देश की एक वीरांगना की चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है किंतु वह चालाकी से श्रपने पाण-बचाकर निकल भागती है! इस बीच में सोहराव के दृदय में यह श्राशा बराबर बनी रहती है कि कभी-न-कभी तो वह चण श्रायेगा ही जब उसका श्रौर उसके पिता का सामना होगा। इसीलिये जैसे ही कोई विशेष शत्रु योद्धा उसके सम्मुख श्राता है श्रौर लड़ाई भयंकर हो-उठती है, वह श्रपने साथियों की श्रोर उत्सुक दृष्टि से देखने लगता है श्रौर उसका परिचय पाना चाहता है, ताकि यह निश्चित हो जाय कि वह वीर-विशेष रस्तम हो है!

इसी बीच में श्रपना खेल विगड़ता देखकर मूर्ख राजा रुस्तम को बुलवा भेजता है! रुस्तम सारी परिस्थित का ठीक श्रमुमान कर लेने के लिये जासूस के रूप में तातारों की सेना में प्रवेश करता है। यहाँ उसकी दृष्ट सोहराब पर जा गड़ती है।

वह सोहराव की वीरता की कितनी ही बातें इस समय के पहले भी सुन चुका है, किन्तु इस समय वह उससे इस बुरी तरह प्रभावित होता है कि उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो जाता है। इसी समय सोहराव की सहायता के लिये उसकी माँ के द्वारा भेजे गये उन दो सेवकों की दृष्टि रुस्तम पर पड़ती है और वे सोहराव को संकेत करना ही चाहते हैं कि रुस्तम उन दोनों को तलवार के घाट उतार देता है। इस प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं रहता जो कि पिता-पुत्र का सामना होने पर पिता को उसके पुत्र का परिचय दे और पुत्र से कहे कि उसका प्रतिद्वंदी और कोई नहोंकर उसका पिता रुस्तम है।

प्रकार कुछ देर तक चलती रहती है कि सोहराव फ़ारस-निवासियों को द्वन्द-युद्ध के लिये ललकारता है। उसकी श्रमिलाषा है कि फ़ारसी-वीर एक-एक कर श्रागे श्रायें श्रीर उससे लोहा लें! वह चाहता है कि इस प्रकार सब को जातकर वह इतना प्रसिद्ध हो जाये कि उसकी धाक की चर्चा रस्तम तक पहुँचे, वह उसके पिता श्रादि का नाम जानने की चेष्टा करे श्रीर इस प्रकार दोनों की भेंट हो जाये!

किंतु सोहराव का ऐसा आतंक है कि कोई भी फ़ारसी योद्धा उसके सामने आने का साहस नहीं करता, प्रत्युत सब-के-सब रुस्तम से अनुरोध करते हैं कि वह स्वयं आगे आये और

**<sup>े</sup>एक कल्पनारमक राष्ट्र जिसमें वीरांगनायें बसती हैं**।

उस किशोर का गर्व चूर करे। किंतु रुस्तम डरता है कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसा वीर श्रौर इतना साहसी नव-युवक श्रपने विरोधी का नाम सुनते ही हतोत्साहित हो जाय श्रौर मैदान से भाग खड़ा हो, श्रथवा कहीं ऐसा न हो कि उसे श्रपने ऊपर श्रावश्यकता से श्रधिक घमंड हो-उठे कि उसके लिये रुस्तम को भी हथियार ग्रहण करना पड़ा श्रौर वह हार जाय, श्रतएव वह एक दूसरे ही वेश में मैदान में उतरता है!

उधर एक लम्बे-तगड़े, बूढ़े योद्धा को अपनी आरे आता हुआ देखकर सोहराव अजब ढक्क से हिल-उठता है। इसी समय उसके हृदय से ध्वनि होती है कि रस्तम यही है, रुस्तम यही है, अतएव इस प्रकार पूर्व-सूचना पाकर वह उसकी आरे दौड़ता है और बहुत विनीत होकर उससे उसका नाम पूछता है। उधर रुस्तम का हृदय भी इस युवक को देखकर एक अद्भुत कोमलता से भर जाता है और वह मन ही मन स्वीकार करता है कि यदि सोहराव उसका पुत्र होता अथवा उसके एक पुत्र होता जो देखने में सोहराव की तरह होता तो उसे सचमुच ही बड़ी प्रसन्तता होती! उसका विचार है कि उस स्थित में वह प्रयन्न करता कि वह अपनी चुनौती वापिस ले ले! किन्तु दूसरे ही च्या वह सँभलता है और सोहराव की उत्कंठा की चिन्ता न कर बहुत हढ़ता से अपना नाम बतलाने से इन्कार कर देता है! इसके बाद यह देखकर कि वह अपनी हठ पर अड़ा हुआ है रुस्तम उससे कहता है कि वह बेकार की बकवक न कर युद्ध करे!

>

युद्ध स्त्रारम्भ होता है स्त्रीर स्त्रारम्भ के तीन दिनों में शिक्त स्त्रीर रण-कौशल में पिता स्त्रीर पुत्र दोनों ही बरावर उतरते हैं। िकन्तु इस बीच में सोहराव रस्तम की स्त्रोर बरावर स्त्राइष्ट होता-रहता है। इसीलिये एक बार गिर पड़ने पर भी वह बूढ़े योद्धा को उठकर सँभल लेने का समय देता है स्त्रीर उस पर स्त्राघात नहीं करता। यही नहीं कई बार वह उससे लड़ाई रोक कर तलवारों को म्यानों में रखने का भी स्त्राग्रह करता है। दूसरी स्त्रोर रस्तम को भी उसी प्रकार की भावनायें सताती रहती हैं, िकन्तु वह उनसे बरावर संघर्ष करता रहता है स्त्रीर स्त्रपने विरोधी पर ताने कसते हुये दूने स्त्रीर चौगुने उत्साह से गुंथा-रहता है।

किन्तु पाँचवें दिन जैसे ही रस्तम सोहराव की आरे बढ़ता है, फ़ारसी जोश के मारे आपे से बाहर हो जाते हैं और रस्तम-रस्तम के युद्ध के नारे लगाने लगते हैं। इस प्रियतम नाम की ध्वनि-मात्र से ही सोहराब के हाथ-पैर इस तरह ढीले हो उठते हैं कि न तो वह उसका सामना करने योग्य रह जाता है और न उसका वार बचाने योग्य ! फल यह होता है कि वह अपने पिता के घातक प्रहार के साथ ही पृथ्वी पर ढ़ह-पड़ता है।....उसका श्रांतम च्रण समीप है, किन्तु वह कराह-कराह कर अपने विराधी को सचेत करता है कि वह अपनी विजय पर ईमान-दारी की छाप लगाकर गर्व न करे, क्योंकि उसके पिता के नाम के अतिरिक्त कोई भी शक्ति उसे इस प्रकार निहत्या न कर सकता थी और उस स्थित में युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था।

सोहराव का यह वाक्य सुनते ही रुस्तम प्रश्नस्चक दृष्टि से चारों श्रोर देखता है श्रीर

दूसरे ही च्या उसे जात होता है कि वह वीर जिसपर उसने इस प्रकार घातक प्रहार किया है उस का, श्रपना पुत्र है। इसके बादही उसकी निगाइ पद्मी के चित्रवाले सोहराव के उस ताबीज़ पर पड़ती है श्रोर इस प्रकार इस सत्य की पुष्टि भी हो जाती है। श्रव दस्तम के संताप श्रोर शोक का ठिकाना नहीं रहता! उसका हृदय फटने लगता है श्रोर वह श्रपने मरते-हुये पुत्र पर पछाड़ खाकर गिर पड़ता है।

रस्तम का क्या रस्तम तो सोहराव का पिता ही है, सोहराव का घोड़ा रक्क्श भी उसके लिये फूट-फूटकर रोता है कि वह कितने स्नेह से उस पर सवारी करता रहा है!

: ×

श्रव रस्तम श्रपने पुत्र की प्राण-रत्ता के लिये व्याकुल हो-उठता है श्रौर मूर्ख राजा कैकाऊस से वह जादू का लेप मांगता है जो कि युगों से उसके पास है। लेकिन वह राजा लेप देने में श्रानाकानी करता रहता है कि इसीबीच में सोहराब श्रपने पिता की गोद में श्रपना दम तोड़ देता है। शीघ्र ही भग्न-हृदय पिता उसकी श्रन्तयेष्ठि किया करता श्रौर उसका शव श्राग की विकराल लपटों को सौंप देता है। इसके बाद वह उसके फूल श्रौर श्रपने सवार से सूना उसका घोड़ा उसकी माँ के पास मेज देता है। उसकी माँ पुत्र-शोक सहन नहीं कर पाती श्रौर तुरन्त ही प्राण-त्याग देती है।

×

किन्तु हमें बतलाया जाता है कि दूसरी स्त्रोर वह मूर्ख राजा इतना भाग्यवान प्रमाणित होता है कि उसके यहाँ स्यावृश नामक एक बड़े योग्य श्रीर विशाल हृदय पुत्र का जन्म होता है। यह बड़ा होता है किंत इस समय उसकी माँ मर जाती है श्रीर उसकी सौतेली माँ उसके विरुद्ध उसके पिता के कान भरती है। श्रंत में उसके सयाने होते-होते राजा उससे इतनी ईर्ष्या करने लगता है कि वह घर छोड़ देने पर विवश हो जाता है श्रौर श्रव रुस्तम उसका पालन-पोषण करता है। थोड़े दिनों बाद जब वह फिर अपने राज्य में लौटता है उसकी सौतेली माँ उसे मरवा डालने के लिये पडयन्त्र रचती है श्रौर श्रपने पति से शिकायत करती है कि स्यावृश उसे बुरी नज़र से देखता है श्रीर उसे श्रपनी प्रियतमा बनाने की चेष्टा में है। इस पर राजा को इतना कोध श्राता है कि वह अपने पुत्र से आग में कूदकर परीचा देने को कहता है। अप्रतएव बड़े-बड़े मट्टे धधकाये जाते हैं श्रौर वह सच्चरित्र किशोर उसमें बेधड़क कूद पड़ता है। इस समय दया का देव-द्त स्रौर उसकी मृत माता की स्रात्मा उसके दायें वायें खड़ी होकर उसे हर प्रकार की हानि से चें बचाती हैं। श्रांत में श्राग के प्रभावों से सभी प्रकार श्रख्रुता रहकर वह श्रपने को निष्कलंक सिद्ध कर देता है। ऋब राजा ऋपनी पत्नी पर कोध से लाल हो-उठता है कि उसने उसके पुत्र पर भूठा कलंक लगाया। श्रौर चाहता है कि वह भी स्यावृश की भांति ही श्रग्नि परिचा देकर श्रपने कथन की सत्यता प्रमाणित करे। किन्तु स्यावृश अपनी विमाता की निर्वेलता जानता है, और बड़ी चेष्टा से उसका पत्त ग्रहण कर श्रीर उसे श्राग में भस्म होने से बचा लेता है।

इस प्रकार की घटनायें आये-दिन प्रति दिन घटती रहती हैं अतएव अपने पिता के

दरबार से स्यावृश का जी उचट जाता है श्रीर वह तातारों के देश में श्राकर उनके दल का एक सदस्य बन जाता है श्रीर शीघ ही वह श्राफ़रासियाब की पुत्री से विवाह भी कर लेता है। किन्तु वह इतना गुणवान है श्रीर इस कारण ही इतने श्रानहोंने कृत्य करता है कि उसका ससुर उससे जलने लगता है श्रीर उसे मार डालता है। फिर भी, वह उसका नाम चलानेवाले-उसके शिशु का नाश नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा श्रामागा च्लण श्राने के पहले ही पीरेवीज़ाँ नामक एक दयावान, सज्जन उसे चुरा ले जाता है श्रीर उसे एक गरड़िये को सींप देता है कि वह उसे पालपोस कर बड़ा करे!

कुछ वर्षों बाद श्रफ़रासियाव को पता लगता है कि उसका नाती श्रभी जीवित है, श्रतएव वह उसे मार डालने की योजना बनाता है, किन्तु उसका दयावान संरक्षक श्रफ़रासियाव को विश्वास दिलाता है कि वह बड़ा-मूर्ल है श्रौर उने किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता! यद्यपि उसे इस संरक्षक की बात पर पूरा विश्वास नहीं होता तो भी वह उस कै ख़ुसरो नामक बालक को जुलवा-भेजता है। इसी बीच में वह दयावान संरक्षक उसे सारा भेद बतला देता है। फलतः श्रपने नाना के दरबार में श्रानेपर उसके सवालों के जवाब में वह ऐसे-ऐसे ऊट-पटांग श्रौर बेहूदे जवाब देता है कि श्रफ़रासियाब सन्तोष से फूल-उठता है कि वह सचमुच ही जड़ है!

यह किशोर युवा होता है श्रीर जवान होते ही कुछ राजद्रोहियों का नेतृत्व इतनी सफलता से करता है कि श्रपने नाना को गद्दी से ही नहीं उतार देता, बल्कि वह फ़ारस का राज्य भी एक बार फिर जीत लेता है! इस-राज्य पर उसके पूर्व जों के नाते उसका स्वाभाविक श्रिषकार है। इसके बाद वह फ़ारस में कितने ही वधों तक राज्य करता है, श्रीर श्रंत में इस दुनिया से इतना श्रिषक ऊब-उठता है कि फ़ारस के मंगलगय देवता श्रामुज से प्रार्थना करता है कि वह उसे श्रपनी शरण में लेकर श्रपने हृदय में स्थान दे! इस पर वह देवता उसे स्वम देता है कि जैसे ही उसके राज्य की मुव्यवस्था श्रीर उसके उत्तराधिकारी की घोषणा हो जायेगी, उसकी प्रार्थना स्वीकृत होगी, श्रतः श्रव वह सारे श्रावश्यक प्रबन्ध करने के बाद दूसरी दुनिया के लिये प्रयाण करता है। इस समय वह श्रपने श्रनेकानेक मित्रों को श्रपने साथ श्राने से रोकता है क्योंकि वह जानता है कि वह राह उनके लिये बड़ी कठिन साबित होगी। फिर भी उसके कुछ सेवक उसके इस श्रादेश का पालन न कर उसका श्रनुसरण करते हैं श्रीर शीघ ही एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ इतनी कड़ी सर्दी पड़ती है कि वे ठंड से जम कर वर्फ हो जाते श्रीर मर जाते हैं। इस प्रकार केख़्रुसरो फिर श्रकेला हो जाता है श्रीर श्रपनी यात्रा पर श्रागे बढ़ता है, जहाँ से फिर कभी नहीं लौटता!

कैख़ुसरों का चुना हुआ उत्तराधिकारी बड़ा न्याय-प्रिय राजा साबित होता है, किन्तु वह भी शीघ ही अपने इस्फ़न्दयार नामक पुत्र से जलने लगता है। यह इस्फ़न्दयार बड़ा पराक्रमी और महान योदा है और अपनी योग्यता और कौशल के कारण रस्तम की भौति ही युद्ध में सात बार विजयी होता है। यह भी देवों, भेड़ियों और शेरों से लोहा लेता और परोंवाले बड़े-बड़े मायावी राज्सों और अनेकानेक भूत-प्रतों को अपने वश में कर लेता है। एक बार उसे पता

चलता है कि आजासप नामक राच्नसों के राजा ने अपनी दो बहिनों को केंद्र कर रक्खा है। इतना सुनते ही वह उन्हें छुड़ाने के लिये चल पड़ता है किन्तु वह जानता है कि केवल शक्ति से ही वह उस सुरच्चित प्रदेश में प्रविष्ट न हो सकेगा अतएव कुछ वीरों को अपने सीने में छिपाने के बाद वह एक व्यापारी का रूप धारण करता है और चतुरता से राच्य-राज के राज्य में प्रविष्ट होता है। यहाँ पहुँचते ही वह अपने शत्र अश्रों को नशे में चूर कर देता है और फिर अपने सीने से छिपे हुये सिपाहियों की सहायता से अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है।

किन्तु एक दिन उसका पिता उसे रस्तम को दरवार में बांध लाने का आदेश देता है। यह कार्य इस्फ़न्दयार को इतना अप्रिय लगता है कि वह रस्तम के पास जाकर उससे सारी स्थित बतला देता है और अपनी परवशता और निर्धलता के लिये दुःख प्रकट कर कहता है कि यदि वह स्वेच्छा से न जाना चाहेगा तो उसे अपनी शक्ति का सहाश लेना पड़ेगा। किन्तु रस्तम उसकी धमकी में नहीं आता और हदता से कहता हैं कि उसका वन्दी बनना या उसके पिता के दरवार में जाना असम्भव है। इस पर दोनों योद्धाओं में युद्ध होता है और संध्या को रस्तम और उसका घोड़ा इतनी बुरी तरह घायल हो जाते हैं कि इस्फ़न्दयार को इस बात का पूरा विश्वास हो जाता है कि दूसरे दिन उनका लड़ाई में भाग लेना असम्भव है!

फिर भी, अपने घायल पुत्र को देखते ही बूढ़े ज़ाल को उस अधजले अलौकिक पर की याद हो-श्राती है श्रोर वह उसे आग में डाल देता है। दूसरे ही च्या 'सीमुर्ग ' आ-उपस्थित होती है श्रोर अपने सुनहले पर के स्पर्श-मात्र से घोड़े के सारे घावों को भरने के बाद रुस्तम की कोख में गड़ा-हुआ भाला अपनी चोंच से खींच-निकालती है। इस प्रकार अपने स्नेही पुत्र को भला-चंगा करने के बाद वह अहरय हो जाती है अब रस्तम और उसका घोड़ा दोनों इतने स्वाभाविक और इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि दूसरे दिन फिर लड़ाई के मैदान में नज्र आते हैं।

इस बार इस्फ़न्दयार रुस्तम के प्रहार सम्हाल श्रौर सह नहीं पाता, नीचे श्रा जाता है श्रौर दम-तोड़ते-तोड़ते उससे चमा मांगता है श्रौर घोषित करता है कि उसकी मृत्यु का सारा पाप रुस्तम पर न हो कर उसकी पिता की घृणा एवं ईर्ष्या प्रधान प्रकृति पर है, जिसके कारण ही उसे उसके वरुद्ध हथियार उठाना पड़ा। श्रन्त में वह उसे श्रपना पुत्र सौप कर प्रार्थना करता है कि वह उसकी देख-रेख करे! उत्तर में बूढ़ा योद्धा रुस्तम उसकी प्रार्थना को श्रपना पवित्र कत्तव्य समक्ता है श्रौर जब तक जीता है उसके पुत्र की भलाई के लिये कुछ उठा नहीं रखता।

X

+

रस्तम विधि का यह विधान जानता है कि इस्फ्रन्दयार की हत्या करने वाला बड़ी गंदी मौत मरेगा श्रतएव वह हर प्रकार के संकटों का सामना करने के लिये थोड़ा-बहुत तैयार है, किन्तु वह क्या जाने कि उसका सौतेला, छोटा भाई ही उससे इतना जलने लगा है कि तलवारों श्रीर भालों से पटी हुई सात खाइयों के द्वारा उसने उसे मार डालने की योजना बनाई है, श्रीर वे सारी खाइयाँ उस रास्ते में खोदी जा रही है, जिससे हो कर वह श्रभी-श्रभी श्रपने राजा से श्राशींवाद श्रीर सम्मान प्राप्त करने जाने वाला है! शीघ ही वह मृत्यु के उस पथ पर चलता है। उसका घोड़ा रक्ष्श आगे बढ़ते ही उसे लिये-दिये पहली खाई में भहरा पड़ता है कि उस्तम एड़ लगाता है और वह फिर किसी भाँति बाहर निकल आता है। किन्तु पहली खाई से मुक्ति पाते ही वह दूसरी और तीसरी खाइयों में भहरा कर जुड़क पड़ता है, फिर भी वह निडर-घोड़ा किसी प्रकार गिरता-पड़ता आगे बढ़ता रहता है कि सातवीं खाई के सिरे पर पहुँचते-पहुँचते वह और उसका स्वामी भीषण रूप से घायल हो जाते और अचेत हो जाते हैं।

श्रव रस्तम को इस स्थित में देख कर उसका कपटी, छली, श्रनाचारी, सौतेला भाई उसके समीप श्राता है श्रौर यह निश्चय कर लेना चाहता है कि वह जीवित है कि मर गया! इस प्रकार उसके समीप श्राते ही रस्तम उससे धनुष-वाण के लिये गिड़गिड़ाता है श्रौर कहता है कि वह घायल हो गया तो क्या है, उसकी कामना है कि श्रपने श्रंतिम क्षण तक वह श्रपने राज्य की जंगली जानवरों से रत्ता करे। श्रतएव बिना किसी प्रकार का कोई संदेह किये वह धनुष-वाण उस खाई में फेंक देता है श्रौर इनके श्रन्दर पहुँचते ही रस्तम धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ऐसी भयानक श्रौर यम की-सी दिष्ट से देखता है कि वह डर के मारे दौड़ कर एक पेड़ के पीछे जा-छिपता है किन्तु श्रन्यायी पर उचित ढंग से कुद्ध रस्तम की राह में कोई वस्तु वाधक नहीं होती श्रौर वह ऐसा सधा हुश्रा निशाना लगता है कि तीर पेड़ के तने को चीरता हुश्रा उस धूर्त के कलेजे को बुरी तरह छेद देता है। इस प्रकार हत्यारा श्रपनी कायरता पूर्ण चालाकियों का दंड भोगता है!

×

श्रंत में रुस्तम श्रन्यायी से बदला लेने का सुयोग देने के लिये ईश्वर को धन्यवाद देता श्रीर श्रपने स्वामिभक्त घोड़े के समीप ही श्रंत में प्राण त्याग देता है!

×

इधर ऋपने पुत्र की मृत्यु का शोक-समाचार पाते ही ज़ाल उन्मत्त हो-उठता है और ऋपनी सेना को ऋादेश देता है कि क़ाबुल की ईंट-ईंट उखाड़-फेंकी जाये! इसके बाद वह रुस्तम का शव प्राप्त करने की चेष्टा करता है और उसका ऋौर उसके प्रिय घोड़े का शव मिलते ही बड़ी पवित्रता से उन दोनों को सीस्तान में समाधिस्थ करता है। कहना न होगा कि इस स्थान पर ऐसी दिन्य समाधि बनवाई जाती है जिसे ऋाज भी चांद-सूरज ऋषें फाड़-फाड़कर देखते हैं।

# ब्रिट्रिश-द्वीप-समूह के महाकाव्य

एक युग था, कि यूनानी यूनान के पश्चिम में रहनेवाली जातियों को 'केल्टस्' नाम से पुकारते थे, किंतु रोम, स्विटज़रलेंड, जरमनी, बेलजियम और बिट्रिश द्वीप-समूह के निवासियों की ही गिनती इस जाति में करते थे! फिर भी कहा जा सकता है कि कितनी हो विभिन्न जातियां इस एक केल्ट-जाति में सिमिलित थीं, जिनमें सबकी अपनी-अपनी भाषायें थीं और सबके थे अपने-अपने रीति-रिवाज़! अनुमान किया जाता है कि बिट्रिश और आयरिश नामक ऐसी ही दो जातियाँ बहुत आरम्भ में इंग्लैंड और आयरलेंड में जा बसीं और तब तक फूलती फलती रहीं जब तक कि हर-आये-दिन होने वाले संघर्ष से उनकी शान्ति भंग न हुई।

ये केस्ट्स ड्रयूडिक मतावलम्बी थे अर्थात् ये धार्मिक जीवन पसन्द करते थे और पाद-रियों और न्यायाधीशों का विशेष आदर करते थे! इनके पुरोहित वे किव चारण और भाट होते थे जो धार्मिक कर्च व्यों, सामाजिक नियमों और वीर-कथाओं को पद्य-पद्ध करने में ही कुशल न होते थे, प्रस्युत उनके पाठ में भी पारंगत होते थे।

रोमन राज्य के चार सौ वर्षों में इग्लैंड के केल्टस् ने अधिकांशतः रोमन-सभ्यता स्वीकार कर ली किंतु आयरिश और उनके स्वजन, स्कॉच-लोगी पर इस सभ्यता का बहुत कम प्रभाव पड़ा! इस कारण आयरलेंड, स्कॉटलेंड और वेल्स में ही प्राचीनतम साहित्य की कांकी मिलती है, क्यों कि ईसाई धर्म की स्थापना के बाद छठवीं शताब्दी तक केवल इन्ही देशों के चारण अधिकारी रह कर न्यायाधीश का कार्य करते रहे! यद्यपि सुना जाता है कि संत पैट्रिक ने इन आयरिश चारणों की बड़ी भर्सना की और इन जंगली मूर्तिपूजकों को मंत्र के द्वारा भूत-प्रेत जगाने से रोकने की भरसक चेष्टा की, फिर भी ये अपनी संस्कृति का मोह न छोड़ सके और अपनी प्राचीन विशेषताओं से अलग न हो सके। ये अपने सिर के बीच का थोड़ा सा स्थान मुँदवा कर अपने विशेष पद की अनवरत घोषणा करते रहे! इनमें भी वे चारण जो सारंगी पर अपनी रचनायें गा सकते थे, उन चारणों से अपेचाकृत अधिक ऊँचे समक्षे जाते थे जो जादू-जगा कर भूत-प्रेत के आवाहन में ही अपना सारा समय बिता देते थे! किंतु ये सब अपनी कविताओं सामाजिक नियमों के पद्यों और मन्त्रों के मौखिक पाठ-मान्न करते थ, क्योंकि किसी प्रमाण के अभाव में यह आवश्यक-रूप से मानना पहता है कि ईसाई धर्म के जन्म के पूर्व तक इनमें से किसी ने भी अपनी रचना को लिखित रूप नहीं दिया!

×

श्रायरखें ब की सभी वीरतापूर्ण कथाओं का एक चक्र मान लिया गया है! इस चक्र का मध्य विंदु है किसी श्रज्ञात द्वारा रचित 'कैटिल श्राफ्र कूली' या 'कूली के पशुं'! इसमें बताया गया है कि कैसे श्रायरखें ब की महारानी 'मैंब' के एक रहस्यपूर्ण, भूरे बैंज को पाने के लिए श्रपने पत्ति के ही विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती हैं श्रीर कैसे इसका प्रधान नायक 'कुचुलेन' श्रकें युद्ध कर 'मैंब' के पति 'श्रजस्टर' के राज्य की रचा करता श्रीर विशेष यश लाभ करता है। इस चक्र की लगभग तीस कथायें श्राज भी जीवित हैं जो केल्टिक-पुराणों की कितनी ही मनोंरंजक कहानियों को प्रकाश में लातीं श्रीर नायकों श्रीर नायकांश्रों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन का पूर्ण चित्रण करती हैं।

इस चक्र के बाद श्रायरिश-साहित्य ने 'फ़ोनियन' या 'श्रोइसियैनिक' कविताश्रों श्रोर कहानियों को लेकर एक दूसरे महाकाव्य-चक्र की कल्पना की है। इन सब का चरित्र-नायक 'फ़िन' या 'फ़िंगल' नामक वह वीर है जो तीसरी शताब्दि में कुछ किराये के टट्टुश्रों का नेतृत्व करता है। इसके कवि-पुत्र 'श्राइसिन' की एक-श्राध कवितायें 'बुक श्राँफ लीन्स्टर' में मिलती हैं। कहना न होगा कि बारहवीं श्रोर मध्य पनद्रहवीं शताब्दि में इस चक्र में विशेष जीवन संचार हुश्रा श्रोर फिर श्रद्धारहवीं शताब्दि तक यह खूब विस्तृत श्रोर विकसित होता रहा। इसी समय इसमें एक नई कहानी जोड़ी गई!

**κ** ×

श्रायरलैंड के कुछ श्रारम्भिक कियों के नाम उसके इतिहास में श्राज भी सुरचित हैं। उदाहरण के लिए 'पादरी फायेन्स' श्रोर 'डॉलेन फॉगेल' के नामों की श्रोर विशेष संकेत किया जा सकता है। ये 'पादरी फायेन्स' वह सुप्रसिद्ध पद्यकार हैं जिसने संत पैट्रिक की जीवनी को पद्य-बद्ध करने का प्रयस्न किया था श्रोर जो श्राज भी उसी प्रकार जी रही है; श्रोर यह 'डॉलेन फॉगेल' वह ख्यातनाया किव है जिसकी एक किवता ११०६ में संकितित 'बुक श्रॉफ दि डन काउ' में श्राज भी प्राप्य है।

तेरहवीं शताब्दि तक के श्रिधकांश उपरोक्त किव श्रीर चारण स्कॉटलैण्ड को भी श्रिपना जीवन चेत्र मानते रहे - यहाँ तक कि बहुत समय तक स्कॉटलैण्ड में रहने के कारण इसी समय का एक किव 'स्कॉचमैन' की उपाधि से विभूषित भी हुआ !

X

पन्द्रहवीं शताबिद के बाद श्रायिश साहित्य का द्वास श्रारम्भ होते ही सारी श्रायिश किवतायें ज्यों की त्यों स्कॉच भाषा में ढाल दी गईं श्रीर इस प्रकार 'गैलिक साहित्य' की नींच पड़ी! यह साहित्य 'रिफार्मेशन' के समय तक दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नित करता रहा। केवल मौलिक काव्य-पाठ का श्राधार लेकर इस साहित्य के उदाहरणों की खोजकर उनको प्रकाश में लाने का श्रीर उन्हें 'पोयम्स-श्राफ श्रोशियन' के नाम से श्रंभेज़ी भाषा में संकलित करने का सारा श्रोथ जेम्स

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सोलहवीं शताब्दि का महत्वपूर्ण, घार्मिक स्रान्दोलन

मैक्फ़रसन नामक एकं पहाड़ी को है! यद्यपि इसने श्रपनी कृति को श्रनुवाद-मात्र माना है तथापि उसकी काफ़ी श्रालोचना ही नहीं हुई, प्रत्युत उसे 'साहित्यक बटमार' का फ़तवा तक दे दिया गया श्रीर कहा गया कि उसमें प्रतिभा का श्रभाव तो है ही, ज्ञान की क़मी भी साफ़ नज़र श्राती है जब कि ऐसे फुटकर पढ़ों को श्रमर श्रीर हद रूप देने के लिए ज्ञान परम श्रावश्यक है।

×

वेत्श (वेल्स के निवासी) और सब कुछ होने के साथ-साथ एक काव्यात्मक जाति भी हैं। इसे 'टैलीसिन', 'एन्यूरिन', 'झवार्क्च हेन' और 'मालिन' श्रादि श्रपने चार किवरों पर विशेष श्राभमान है। इन सब की रचनाओं में महाकाव्यों के गुण तो मिलते ही हैं, उनमें 'श्रारथूरियन-चक्क' के कुछ चिश्तों का उल्लेख भी मिलता है। यही नहीं, कुछ पद्य-बद्ध ऐतिहासिक श्रीर रोमांटिक कहानियां-भी इन वेल्सवासियों के श्रधिकार हैं। वहा जाता है कि इनके मूल-रूप के लुस हो जाने के बहुत समय बाद तक इनका काव्यात्मक रूप विशेषतया लोकप्रिय श्रीर प्रचलित रहा! ऐसी ग्यारह कहानियों का श्रनुवाद 'शारलाट गेस्ट' नामक एक महिला ने किया है। इस संग्रह का नाम 'मैबीनोगिश्यन' है, जो कि 'मैबीनोगी' का बहुवचन है। 'मैबीनोगी' उस श्रमर कथा को कहते हैं जिसका श्रध्ययन श्रीर मनन प्रत्येक चारण के लिये श्रावश्यक हो यानी चारण कला में सिद्धि प्राप्त करने लिये जिसका सहारा लेना श्रनिवार्य ही नहीं नियम भी है। इनमें से कुछ का सम्बन्ध महान 'श्रारथूरियन-चक्क' से हैं, क्योंकि 'श्रार्थर' दिखणी वेल्स का विशेष लोक-प्रिय चिरिशनायक है श्रीर यहाँ के कर प्रसिद्ध स्थानों के साथ उसका श्रीर उसके दरबार का नाम श्राज भी जुड़ा हुशा है।

यद्यपि 'श्रार्थर' सम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्री उतनी ही कम मिलती है जितनी कि रोलैंड विषयक तो भी इन दोनों को चित्र-नायक मानकर इतने महाकाव्य रचे गये हैं कि उन्हें ठीक-ठीक सममने के लिये चक्रों में बांट देना श्रावश्यक हो गया है! इस प्रकार इन महाकाव्यों के कितने ही चक्र हैं। श्रविक कुछ ज्ञात न होने पर भी इन महाकाव्यों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः श्रार्थर एक छोटी-सी सेना का नेताथा, जो धीरे धीरे उस्रति करता रहा श्रीर एक बार प्रधान सेनाध्यक्त बन-धैठा, दूसरी बार सन्नाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ श्रीर तीसरी श्रीर श्रंतिम बार सारे ब्रिटेन का श्रिधिपति बन-गया!

श्रार्थर सम्बंधी यह कथायें 'द्तिणी वेल्स' से 'कार्नवाल' श्राई श्रौर 'कार्नवाल' से 'श्रार-मोरिका' पहुँचीं, जहाँ इन्हें सदा के लिये चक्रों में बोट दिया गया। इसके बाद जब-तब इनमें नई-नई कथायें जुड़ती रहीं श्रौर ये सम्पन्न होती रही कि श्रंत मे 'होली प्रेले' की पौराणिक कथा भी इनमें श्रा मिली! 'होली प्रेल' का जन्म-स्थान 'प्रोवेंस' हैं! ये यहीं से चारण-यात्रियों के द्वारा ब्रिटेन में श्राई श्रौर प्रचलित हुई!।

×

बाद १ क्यूटनों के आक्रमणों की चर्चा नितान्त आवश्यक है, क्यों कि श्रंग्रेज़ी-विचार, श्रंग्रेज़ी भाषा, श्रंग्रेजी आचार-विचार श्रोर श्रंग्रेज़ी रहन-सहन सब कुछ मूल-रूप में क्यूटन ही है। यहाँ इन आक्रमणों के इतिहास से हमाएं को रे प्रयोजन नहीं, हमें तो केवल इतना जानना है कि ये आक्रमणकारी सुगठित भाषा श्रोर सुगणित साहित्य श्रपने साथ लाये, जिसे पेर जमते ही उन्होंने जन-समूह पर लाद दिया। श्रतएव इस समय के प्राप्य काव्यों में केवल 'ब्यूयुल्फ़' ही ऐसा सजीव, उत्तरी, श्रंग्रेज़ी महाकाव्य है, जो मूल-रूप में 'डेनिश' हे श्रीर जो बड़े-बड़े सामन्तों के घरों में गाया जाता रहा है। इसके श्रतित्ति 'फ़िन्सबर्ग' श्रीर 'वाल्डेयर' की कुछ राष्ट्रीय कवितायें भी हमें मिलती हैं जो हम लोगों के समय तक जीती चली श्राई हैं।

'यहाँ हैवलॉक दि होन', 'किंग हॉर्न', 'वीक्ज श्रॉफ हेमहेन' श्रोर 'गाई श्रॉफ वारविक श्रादि चारों कथाश्रों का उल्लेख भी श्रावश्यक है, जो बाद में प्रचित्त गद्य-रोमांसों में ढाल दी गईं! इसी समय गहन राष्ट्रीय-जागृति ने 'दि बैटित श्रॉफ मैलडन' या 'बिकनॉब्स हेथ' को जन्म दिया। यह वह पुरानी काक्य गाथा है जो कि श्राग में जल जाने के पूर्व ही सौभाग्य से प्रकाशित हो चुकी थी। इसमें किव ने बतलाया है कि कैसे ६३ जहाजों के साथ 'वाइकिंग ऐनलेफ,' इंग्लैंड श्राया, कैसे उसने समुद्री किनारों कोढहा दिया श्रीर कैंदे वह श्रंत में हार कर युद्ध में खेत-हा!

'कैडमन' इंग्लेंड का सबसे पहला ईसाई-किव है जिसने प्रेम या युद्ध के गीत गाने के बजाय धार्मिक प्रंथों की व्यापक व्याख्या की श्रीर सृष्टि का ऐसा जीता-जागता वर्णन किया कि कहा जाता है कि मिल्टन ने उससे प्रेरणा प्रहण की, जैसा कि उसके पैराडॉइज लॉस्ट के कितने ही पदों से बिल्कुल स्पष्ट भी है। 'कैडमन' कितनी ही किवताश्रों का रचियता माना जाता है जिनमें 'जेनेसिस' 'एंग्ज़ोडस' श्रीर 'डेनियल' प्रमुख हैं। यद्यपि साधारणतया इसने बाइबिल की कथा-वस्तु का ही सहारा लिया है, फिर भी 'जेनेसिस' के श्रारम्भ में देवदूतों के पतन का विशद् वर्णन है। श्रतः यह कहना सत्य है कि मिल्टन के कथानक के सबसे श्रिषक चिन्तात्मक श्रंश इसी वर्णन की हैन हैं।

इसके बाद 'केनेबुल्फ' कृत 'क्राइस्ट', 'जूलियाना,' 'एलोनी' श्रौर 'ऐंड्रियाज' नामक महाकाव्य क्रम में श्राते हैं। ये सभी श्रलंकृत पद्य के श्रच्छे उदाइरण है। इन सबमें 'एलोनी' विशेष महत्वपूर्ण है। यह चौदह पर्वीं में विभाजित है श्रौर इसमें 'समाज्ञा हेलेना' द्वारा 'क्रॉस' की खोज से सम्बन्धित कथा पर प्रकाश बाजा गया है। तत्पश्चात 'गिल्डाज़' श्रौर 'नेक्षियस' की 'हिस्टोरिया बिट्टोनम' सम्मुख श्राती है। यह वह पहला ग्रंथ है जिसमें ट्राय से भागे हुये लोगों का इंखेंड श्रौर श्रायरलैंड में श्रा-बसने का, सम्भवतः, पहला काल्पनिक वर्णन है श्रौर जिसमें श्रार्थर के महान कृत्यों श्रौर 'मरिलन' नामक एक चारण की भविष्य वाणियों का उल्लेख है। श्रतएव इसमें काल्पनिक कहानियों के वे तन्तु निश्चित रूप से मिलते हैं जिन्होंने विकसित होकर 'मानमाउथ के जिश्रोफ्र' द्वारा लिखित 'हिस्ट्री श्रॉफ ब्रिटेन' का रूप धारण कर लिया। यों तो 'जिश्रोफ्र' का कथन है कि उसने श्रपनी सामग्री एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ से एकिशत की है जो लुस हो चुका है।

<sup>9</sup> जर्मना के स्त्रादिम-निवासी जो स्त्रार्य थे स्त्रौर जिनमें स्कैंडिनेबियनों की भी संख्या काकी थी-

इस सामग्री के श्रतिश्क्ति एक श्रौर भी बहुत मनोरंजक श्रौर महत्वपूर्ण कथा-चक्र उपलब्ध है। इस कथा चक्र का सम्बन्ध स्वर्ग के एक पत्र से है जिसमें रिववार के दिन बरते-जानेवाले धर्माचरणों की शिक्षा दी गई है। किन्तु जहाँ एक श्रोर धार्मिक-कथाश्रों के कई चक्र मिलते हैं वहीं दूसरी श्रोर सांसारिक कथाश्रों का भी श्रभाव नहीं है, जिनमें सिकन्दर का श्ररस्तू को पत्र, 'दि वन्डर्स श्रॉफ दि ईस्ट' ('पूर्व के श्रारचर्य') श्रौर 'दि स्टोरी श्रॉफ एपोलोनियस श्रॉफ टायर', ('टायर के एपोलोनियस की कथा') श्रादिसर्वप्रमुख हैं।

पर नार्मनों की विजय के बाद फ़ेच इंगलेंड की साहिश्यिक भाषा बनी। इसी समय आधुनिक रोमांस का जन्म हुआ और फ़ांस और ब्रिटेन के कितने ही विषयों और शार्जमॉन और आर्थर को कथाओं से सम्बधित बहुतेरे रोमांस चक्र अस्तित्व में आये! इसी समय 'मानमाउथ-के 'जियो फ़े' ने खुल कर अपनी कल्पना का सदुपयोग किया और ब्रिटेन के आरम्भिक इतिहास की सामगी प्रस्तुत की। यह तथाकथित इतिहास और कुछ न होकर वास्तव में गद्यात्मक रोमांस है, जिससे अगली पीढ़ियों के कितने ही कलाकारों को प्रेरणा और साहित्य-वस्तु मिली। इसी समय 'वेस' और 'लेयामन' के 'रोमां दि बृत' अलग-अलग मनोहर रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। ये दोनों कलाकार अपनी रचना में हमें स्चित करते हैं कि ब्रिटेन 'बृत' या 'बृट्स' शब्द से बना है और यह 'बृत' या 'बृट्स' एक ट्राय से भागे हुये शरणार्थी का नाम है जो कि प्रायम के परिवार का सदस्य था। इतना ही नहीं, बिलक ये हमें आर्थर और ब्रिटेन के और दूसरे आरम्भिक राजाओं का इतिहास भी बतलाते हैं।

बारहवीं शताब्दि के श्रंतिम वर्षों में 'श्रार्थर' का यश श्रपनी प्राकाष्टा पर पहुँचा, उससे श्रनुप्राणित साहित्य श्रन्तराष्ट्रीय सम्पत्ति बन गया श्रौर कितने ही बाहरी किन भी उसे श्रपनी रचनाश्रों से सम्पन्न करने में जग गये! इस समय तक 'श्रार्थर' के हाथ में ब्रिटेन के श्रितिरिक्त स्वप्न या प्री-देश की बाग-डोर भी श्रा गई थी। इसके बाद श्रार्थर की जीवनी श्रार्थर की पौराणिक कथा बन गई श्रौर फिर उसका प्रचार सर्वत्र हो गया।

यह १२०० से १४०० तक का समय तुकान्त रोमांसों का युग कहा जाता है। इस युग में सारे लोक-प्रिय श्रीर प्रचलित कथा- चक्र नये सांचे में ढाले गये श्रीर उनका विस्तार किया गया ! इसी समय यूनानी श्रीर लेटिन महाका थों का सर्व-साधारण के लिये श्रनुवाद किया गया श्रीर साहित्य श्रीर कला का श्रन्तराष्ट्रीय श्रादान-प्रदान चल पड़ा। इस प्रकार श्रन्य देशों के रोमांसों के साथ-साथ हुश्रां दि बोरदोशोर दि फोरसन्स श्राफ श्रायमन' जैसे फ्रेंच-रोमांसों के कितने ही प्रशंसक ब्रिटेन में पैदा हो गये, यहाँ तक कि श्रपने 'एमिड समर नाइट्सड़ीम' के कुछ चिरत्रों को शेक्सपियर ने 'हुशां दि बोरदों' जैसे एक फ्रेंच रोमांस के रंग में रंग डाला! इसी समय किसी देश-भक्त किन ने सिकन्दर के प्रचलित रोमांस की जड़ उखाइ-फेंकने के लिये 'रिचर्ड कर दि लिश्रान यानी 'शेर-दिल-रिचर्ड' के रोमांस का विकास श्रीर प्रचार किया। इसमें लेखक ने बतलाया कि कैसे इस राजा ने शेर को पछाड़ कर इसका कलेजा निकाल लिया श्रीर यह रूपाधि प्राप्त की।

इस प्रकार ऐसे कितने ही रोमांस रचे गये जिनमें पूर्व की मादकता श्रौर माधुरी है, जादू की श्रनदेखी, मनोहर दुनिया है श्रौर प्रेम के हरे-भरे संसार का निश्कुल प्रदर्शन है। कहने को तो इस युग में वीर श्रौर प्रेम-काव्य का ही प्राधान्य रहा है, किन्तु धार्मिक या श्रन्य प्रकार के कथानकों का भी श्रभाव नहीं रहा है, वे जहाँ-तहाँ सफलता से प्रयोग में लाये गये हैं।

श्रव चॉसर का युग श्राया श्रीर इस नये किव के साथ नई भाषा तो श्राई ही, नये कथा-नक भी साहित्य-जगत में चमकने लगे! यद्याप उनका व्यक्तित्व श्रीर सौन्दर्य उनकी कथा-चस्तु के श्रनु-रूप दूसरे लेखकों की देन हैं, तथापि 'चॉसर' की 'कैन्टरबरी टेल्स' सूचम महाकाव्य हैं। यों तो 'नाइट्स टेक्स' (चीर-गाथा) या 'ट्र्वाइलस श्रीर क्रेसिडा' श्रवि सभी कथानक प्रशंसनीय महा-काव्यों के उपादानों से भरे पड़े हैं।

'चॉसर' के बाद 'स्पेंसर' हमारा दूसरा महाकि है। 'फ़ेयरीक्चीन' इसका रूपक महा-काव्य है जो कि श्रभाग्यवशात् श्रभूरा ही रह गया—यद्यि यह 'ऐरिश्रॉस्तो' श्रौर दूसरे इटैलियन किवयों से स्पष्टतया प्रभावित है तथापि इसके श्रसाधारणतया मनोहर चित्रों में प्रकृति श्रौर श्रादि-सृष्टि के दूसरे उपादानों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती हैं श्रौर सचमुच ही इसके रूपकमय कथानक से काव्य के सीष्ठव में चार चांद लग गये हैं।

इनके श्रतिरिक्त दो श्रौर महत्व पूर्णं, किन्सु कम प्रचलित, महाकाव्य हैं जिनका उल्लेख करना श्रावश्यक हैं। ये हैं 'विलियम वारनर' कृत ऐतिहासिक महाकाव्य 'ऐलबियन्स इंग्लेंड' ('ऐलिबियन का इंग्लेंड'-१४६६) श्रौर 'सेमुयल डैनियल' रचित 'सिविल-वार्स' (गृह-युद्ध-१५६४) ! यही नहीं, बिल्क 'ड्रैटन' ने भी गृह-युद्धों के कथानक को जेकर 'दि बैरन्स वार' नामक महा काव्य की रचना की श्रौर इसके बाद-'पोलियाल्बियन' नामक वर्णन-प्रधान, देश-भक्तिपूर्णं एक दूसरा महाकाव्य लिख डालने का संकल्प किया, जिसमें उसने सारे इंग्लेंड की यात्रा की श्रौर सारी श्रसंख्यक, प्रचित्तत कहानियों का मनो रंजक वर्णन किया !

'द्रैटन' के म्रतिरिक्त 'म्रबाहम काउले' ने भी एक महाकाव्य रचा। यह 'ढेविडेइस' या 'ढेविड के कष्ट' शीर्षंक महाकाव्य चार भागों में विभाजित हैं! इसके म्रारम्भ में स्वर्ग म्रौर नरक में हो-रही उन दो न्याय सभाग्रों का वर्णंन किया गया है जो कि इस योग्य-व्यक्ति के जीवन पर विचार करने के लिये बुलाई गई थीं।

'काउले' के बाद 'ड्राइडेन' का नाम सम्मुख श्राता है। 'ड्राइडेन' केवल एक श्रनुवादक ही न था, बिल्क उसने 'श्राधर' सम्बंधी एक महाकाव्य की रूप-रेखा भी सामने रक्खी थी। लगभग इसी समय 'पोप' भी 'ब्रुट' पर एक महाकाव्य लिखने की बात सीच रहा था, किन्तु उसका संकल्प पूरा न हो सका श्रीर वह 'इलियड' के श्रनुवादक के रूप में ही, श्रपेचाकृत, श्रिधक लोकप्रिय श्रीर प्रसिद्ध बना—रहा।

यद्यपि 'कीट्स' बहुत थोड़ी उम्र में ही मर गया, फिर भी, उसकी कई महत्वपूर्ण कृतियाँ हमारा ध्यान बरबस प्रपनी म्रोर खींच जेती हैं। 'एन्डिमियन' एक पूर्ण मौर पौराणिक महाकाव्य है, 'हाइपेस्थिन' तूसरा किन्तु आंशिक महाकाब्य है और 'ईसाबेरुला' एक पुराने रोमाँस का नवीन कपान्तर है।

'कीट्स' के समकासीन 'शैली' ने भी महाकाव्यात्मक पदों से स्रोत-प्रोत कवित्तायें सिसीं जिनमें 'एजैस्टर' या 'स्विरिट स्रॉफ दि सॉलिट्यूड', 'दि रिवोस्ट स्रॉफ इस्लाम', 'एडोनेइस' स्रौर 'प्रॉमिथ्यूज़-सनबाउन्ड' धादि विशेषतया उल्लेखनीय हैं। दूसरी स्रोर 'बाइरन' स्रोर 'स्कॉट' ने भी ऐसी कितनी ही कवितायें लिखीं जो महाकाव्यों के स्रधिकाधिक समीप हैं।

'कॉलोरिज' की 'दि ऐनिशियेन्ट मैरिनर' नामक की प्रसिद्ध कविता को भी कभी-कभी प्रधान महाकान्य कहा जाता है, यद्यपि यह माना जाता है कि उसकी 'क्राइस्टाबेक्क' पुराने 'रोमां-करपनादि एवें चर, का ही दूसरा रूप है।

**`** 

'सदे' ने 'श्रारसिडिस' डि गाडल' श्रौर 'पालमेरिन' नामक दो कान्यात्मक रोमांसो का अनुवाद कर बड़ा यश कमाया। यही नहीं, प्रत्युत उसने एक श्रोर तो 'थलाबा' श्रौर 'दि कर्स-श्राफ केहामा' नामक पूर्वी महाकान्य रचे श्रौर दूसरी श्रोर 'मैडॉक', 'जोन श्रॉफ श्राके' श्रौर 'रोडेरिक' नामक श्रंतिम गोथों पर ऐसी कवितायें लिखी जिन्हें महाकान्य के गुणों से श्रलंकृत कहने में शायद ही किसी श्रधिकारी को कोई श्रापत्ति हो ?

'मूर'यचिप गीतकार था तथापि खाला रुख़ नामक पूर्वी महाकाब्य का रचियता माना जाता है। श्रव 'मैकाले' श्रौर 'ले इन्ट' पर इब्टि जा टिकती है। 'मैकाले' की श्रनेकानेक कृतियों में से, कम-से-कम, 'लेज़ श्राथ ऐंशियेंट रोम' में तो महाकाब्य का रंग है ही श्रौर इसी प्रकार 'ले इन्ट' की 'स्टोरी श्रॉफ रिमिनी' में भी।

'मैरिड धारनहर्ड, 'स्विनवर्न' 'विलियम मॉरिस' श्रीर 'सर लेकिस मारिस' की श्रीर भी प्रायः संकेत किया जाता है। 'धारनहरु' श्रीर 'स्विनवर्न' दोनों ने ही 'ट्रिस्ट्रैम' के कथानक से लाभ उठाया है श्रीर शेष दोनों ने पुरानी सर्वकलीन प्रचित्तत कथाश्रों से प्रेरणा प्रहण की है।

पीछे 'श्रार्थर' श्रीर उससे सम्बंधित कथा-चकों की काफी चर्चा हो चुकी है, किन्तु 'श्राई जिल्स श्राफ दि किंग' (राजा के चारगाह) की रचना कर श्रार्थर की कथा को नवीनतम श्रीर सर्वाधिक कलात्मक रूप देने का सारा श्रीय 'विक्टोनियन-युग' के राष्ट्र-कवि 'टेनिसन' को ही है। कुछ श्रालोचक उसकी 'एनॉक श्रारडेन' को पारिवारिक महाकाब्य का सुन्दर उदाहरण मानते हैं।

इधर के खेखकों में कुछ फुटकर उपन्यासकारों को गद्यात्मक-महाकाव्यों का लेखक बतलाया जा रहा है। श्रब, श्रन्त में 'टामस वेस्टबुड', 'श्रीमती ट्रास्क' श्रीर 'स्टीफ्रेन फिलिप्स' की चर्चा भी श्रावश्यक जान पड़ती है। 'टामस वेस्टबुड' ने दि क्वेस्ट श्राफ दि सेंग्रियल की रचना मनोहर पद्यों में की है, 'श्रन्डर किंग कान्स्टेंटाइन' 'श्रायूरियन चक्र' को 'श्रीमती ट्रास्क' की महत्वपूर्ण देन है; श्रीर 'फिलिप्स' 'यूलिसीज़' श्रीर 'राजा एल फ़ेंड' के गुणगायक के रूप में हमारे श्रादर का पात्र है।

<sup>ै</sup>एक वीरता-प्रधान स्पेनिश रोमांस । <sup>२</sup>पुर्तगाल का एक महाकल्य ।

एप्टी का स्वर्गे—'ईडेन'

# 'पैराडाइज लॉस्ट-'

## पर्व एक-

मिल्टन श्रारम्भ में सूचित करता है कि वह त्रिशंकु नहीं बनना चाहता वरन् उसकी कामना है कि वह मनुष्य के प्रति किये गये ईश्वर के सारे व्यवहारों को न्याय-संगत ठहराये। इसके बाद वह कहता है कि मनुष्य का पतन उस शैतान-सौप के कारण हुश्रा जो कि श्रपने साथियों के साथ स्वर्ग से निकाल दिया गया था श्रीर जिसने स्वर्ग से बदला लेने के विचार से मनुष्य-जाति की जननी को पाप करने के लिये उभारा था!

कि वाद श्रर्सांट्र की घघकती हुई एक भील में जा-रुकता है! यहाँ बीते हुये मुख के चाणों की याद श्रार इस स्थान की चिरन्तन-यातना के कारण उसका दम घुटने लगता है श्रीर वह श्रपने चारों श्रोर हिंद दौड़ाता है कि श्रन्धकार में भी लपटों की ज्योति के सहारे उसकी श्रांख उन सभी लोगों पर पड़ती है जो उसकी भाँति ही ईश्वरीय-न्याय के शिकार हुये हैं श्रीर भयानक यातना भोग रहे हैं! यह हश्य देखते ही वह घोर घृणा से भर-उठता है श्रीर श्रजेय इच्छा-शक्ति से तनकर ईश्वर के सामने कभी न भुकने श्रीर कभी न श्रात्म-समर्पण करने के पक्के इरादे के साथ प्रतिशा करता है कि वह जब तक स्वयं स्वर्ग का स्वामी न बन जायेगा, ईश्वर से बराबर खड़ता रहेगा। उसे पूरा विश्वास है कि उसके साथी उसे घोला न देंगे!

उस शैतान के पास ही जलती हुई चिकनी मिटी पर उसका साहसी-साथी वियेलज़ेबव पड़ा हुआ है,। वह ईश्वर के पीछे पड़ने और फलस्वरूप और घोड़ दएड पाने से डरने के कारण शैतान के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता ! किंतु शैतान उसे समभाता है कि निर्वल बनना सारे दुः खों और संकटों का आवाहन करना है, अतः उन्हें दुर्वलता से पीछा छुड़ाकर कुछ कर डालने के बाद ही मर-मिटने की बात सोचनी चाहिये, इस तरह तड़प-तड़प और कलप-कलप कर नहीं। इसके बाद वह उससे ईश्वर की योजनाओं में अपनी टांग अड़ाकर उसके मनोरथों पर पानी-फेर-देने का आग्रह करता है ! इसी समय निगाह ऊँची करने पर वह अनुभव करता है कि ईश्वर ने पापियों को सज़ा देनेवालों को वापिस बुला लिया है! यही नहीं, वह यह भी देखता है कि गंधक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>एक पितत देवदूत-

की वर्षा रक गई है श्रौर बिजली उन पर श्राकाश ढा-देने से हाथ खींच-चुकी है। श्रतएव, वह इस सुयोग से लाभ उठा कर श्रिम की उस भील से केवल स्वयं ही नहीं उबरना चाहता, प्रत्युत श्रपने साथियों की मुक्ति श्रौर उनकी च्रति-पूर्ति के लिये भी कुछ, उपाय करना चाहता है श्रौर चल पड़ता है।

श्रव विश्व इती हुई लपटों के बीच, एक पास की पहाड़ी की श्रोर लम्बे डग भरता हुश्रा शैतान श्रपने चारों श्रोर घूरता है श्रौर चीख़-पुकार से भरे हुए इस स्थान के श्रंधकार की तुलना जगर-मगर करती हुई स्वर्ग की उस श्रलौकिक कान्ति से करता है, जिसका कि वह श्रव तक श्रभ्यासी रहा है। किन्तु इस भयानक विरोधाभास के रहते भी वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि स्वर्ग में गुलामी करने से नरक में राज्य कर्ना कहीं श्रच्छा है। इसके बाद ही वह वियेलज़ेबब को पतित देवदूतों को बुलाने का संकेत करता है।

बियेल ज़ेबब उसके आदेश का पालन करता है और उन सारे देवदूतों को पुकारता है जो कि उस भील पर पड़े हुये हैं और जो उतने ही सघन हैं जितनी कि 'वैलॉम बोसा' के सोतों पर बिछी हुई पतभरी-पत्तियाँ। वे उसकी बोली सुनते हैं, सोते हुए पकड़े-गए सन्तरियों की भाँति ही हड़बड़ाकर उठ-वैठते हैं और प्रभु के चरणों पर शीश भुकाने के पूर्व मिश्र को तहस-नहस कर देने वाले टिड्डीदल की भाँति ही आगणित संख्या में नरक की छत के चारों ओर अपने पर फड़फड़ाते हैं। इनमें 'मिल्टन' कितनी ही आलौकिक-आत्माओं का भी वर्णन करता है जिनकी कि बाद में पैलेस्टाइन, मिश्र और यूनान आदि में पूजा भी हुई! इस समय कि को शैतान की पृथ्वी की ओर भुकी हुई आंखें देख कर उसकी स्वर्ण में स्वाभिमान से चमकती हुई आंखें याद आ जाती हैं। इसके बाद वह बतलाता है कि वे देवदूत इस प्रकार शैतान की ध्वजा का अभिवादन करते हैं कि उनके नाद से नरक का वह प्रदेश उह पड़ता है और इस प्रदेश के अति-रिक्त भी 'अशान्ति' और 'चिरन्तन रात्रि' का दिल दहल उठता है। उन सब की युद्ध-पताकायें हवा में फरफरा रही हैं कि वे स्वभावतः फैल जाते हैं और अब भी एक इतना बड़े और इतने शिक्तशाली दल को अपनी इच्छा पर निर्भर देखकर शैतान का हौसला बहुत बढ़ जाता है और वह घमंड से फूला नहीं समाता!

यद्यपि इस समय शैतान यह अनुभव करता है कि आकाश को उसका कहा करने के लिये विवश कर ये पतित देवदूत स्वर्ग को एक प्रकार का दंड ही दे रहें हैं, तथापि यह बात उसे बहुत नहीं खटकती वरन् उसकी बुद्धि को छूती हुई सी निकल जाती है। वह घोषित करता है कि उनके द्वारा मोल लिया गया संघर्ष न तो अनुचित है, न अप्रिय और न कम शानदार; बिक यह कि हार जाने पर भी वे एक बार फिर यत्न कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बिल वह उन सब को सुक्ताता है कि अब वे अपने शत्रु की शिक्त का अनुभव कर रहे हैं और समक्त रहे हैं कि उसे शिक्त से जीतना उनके वश के

<sup>े</sup> फ़्लोरेंस के पूर्व की प्रसिद्ध घाटी श्रीर सठ-

बाहर की बात है, श्रतएव उन्हें 'सर्वशक्तिमान्' के द्वारा श्रभी-श्रभी बनाई गई नई दुनिया को बरबाद कर श्रपनी शक्ति का परिचय देना चाहिये, क्योंकि श्रात्मसमर्पण तो ऐसी दुर्बलता है जिसकी वह कल्पना ही नहीं कर सकता!

श्रव पितत देवदूत श्रपने रहने के योग्य उपनिवेश बनाने के लिए, 'मैमन' के निर्देशन में, पास की पहाड़ियों की खानों से सोना निकालते हैं, उनसे ई टे बनाते हैं श्रीर उनकी सहायता से शैतान श्रीर उसके सरदारों की राजधानी 'पैन्डिमोनियम' का निर्माण करने में जुट-जाते हैं! वे पहिले बड़ी शीघता से सुविधाजनक बड़े कमरे को पूरा करते हैं श्रीर उसे दीपों से इस प्रकार सजाते हैं कि वह जगमगा उठता है। इसके बाद श्रपने सहायकों के साथ शैतान उस बड़े कमरे में प्रवेश करता है, दूसरे पितत देवदूत बौनों के रूप में उसकी छत के नीचे इकट्ठे होते हैं श्रीर महान परामर्श श्रारम्भ होता है।

## पर्व दो-

शैतान श्रांखों में चकाचौंध पैदा करने वाले एक रत्नजिटत सिंहासन पर श्रासीन है श्रोर श्रन्य सरदार उसे चारों श्रोर से घेरे हुये बैठे हैं। वह श्रपने श्रनुयायिश्रों को सम्बोधित कर घोषित करता है कि सब से ऊँचा पद प्राप्त करने के लिये उसकी उन सबसे श्रधिक हानि हुई है श्रीर चूंकि वह उन सबसे श्रधिक कष्ट सहन करता-रहा है श्रतएव किसी को उससे या उसके सर्व-प्रमुख श्रथवा सर्व-प्रधान होने से जलन नहीं होनी चाहिये।

इतना कहने के बाद वह अपने साथियों का अगला हरादा जानना चाहता है कि मोलॉक नामक देवदूत ईश्वर के विरुद्ध लड़ाई छेड़-देने के पद्म में अपना मत देने के बाद एक इतना जोशीला भाषण देता है कि सारे उपस्थित लोगों की भुजायें लड़ने के लिये फड़क उठती हैं। बेलियल या बियेलज़ेबब, जो कि गंदी से गंदी बात को तर्क-संगत एवं सुन्दरतर रूप देने में पूर्णतया समर्थ हैं, अपने साथियों से आग्रह करता है कि चूँकि वे सर्वशक्तिमान की महान शिक्त का परिचय पा चुके हैं और जानते हैं कि वह बड़ी सरलता से उनकी सारी योजनायें मिट्टी में मिला सकता है अतएव उन्हें लड़ने की जगह छल-छन्न से ही काम लेना चाहिये! फिर भी, बात यहीं समाप्त नहीं होती और दूसरी ओर से 'मैमन' का स्वर गूँज-उठता है। वह न तो युद्ध के पद्म में है और न कपट-जाल के, प्रत्युत वह तीसरा ही प्रस्ताव सामने रखता है कि चूँकि इस प्रदेश में सोना-चाँदी और सारी धन-सम्पदा बही-बही फिर रही है, अतएव उन्हें सब कुछ भूलकर केवल सम्पदाओं और ख़ज़ानों की तहें लगाने में ही सन्तोष करना चाहिये!

किंतु पितत देवदूत 'माइकेल' की तलवार की काट से डरते हैं, इसिलए ही सब की बातें सुन लेने के बाद बियेलज़ेबब के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करते हैं, उसे प्रयोग में लाने की बात सोचते हैं श्रीर कहते हैं कि वे हाल की रची-गई नई दुनिया में श्रीर श्राराम से बसने की चेष्टा

<sup>े</sup>धन के देवता

करेंगे श्रीर देखेंगे कि ऐसा सम्भव भी है या नहीं ? इस पर शैतान उत्सुक दृष्टि से उनकी श्रोर देखता है कि उनमें से कोई श्रागे आये श्रीर इसके लिये श्रावश्यक योजना बनाने श्रीर उसे कार्य-रूप में परिणित करने का सारा बोभ श्रपने ऊपर ले ले। किंतु यह देखकर कि स्वेच्छा से कोई श्रागे नहीं श्रा रहा है शैतान घोषित करता है कि सक्से कठिन श्रीर सबसे संकटपूर्ण काम तो वास्तव में उसकी सम्पत्ति है श्रीर उसका श्रिषकार है, श्रीर ऐसा अनुचित भी नहीं है क्योंकि वह ऐसे ही कार्यों के लिये बना ही है। इसके बाद वह उन सबको चेतावनी देता है कि वे पूरी तरह चौकन्ने रहकर निगरानी करें, ताकि इस बीच में कोई और संकट उन पर न श्राये।

इस प्रकार मन्त्रणा समाप्त होती है। श्रव पितत देवदूत नरक में स्वाभाविक रूप से श्राकर श्रत्र-तत्र-सर्वत्र फैल जाते हैं। उनमें से कुछ कितने ही गुप्त-स्थान द्वँढ निकालते हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी निदयाँ हैं, श्राग श्रीर बर्फ़ के प्रदेश हैं श्रीर श्राति भयानक राज्य हैं, दूसरी श्रोर कुछ पूर्वज्ञान, इच्छा, नियित श्रीर दर्शन के दूसरे प्रश्नों पर तर्क-वितर्क कर श्रपना समय व्यतीत करते हैं, श्रीर जो शेष बचते हैं वे कीर्त्तन में भाग लेते हैं।

इस बीच में शैतान अपनी भयंकर यात्रा पर चल देता है और छीचे नरक के फाटकों पर आता है, जिनके सम्मुख दो विकराल और घोर डराबने यमदूत खड़े हैं। हनमें से एक कमर तक खी है और ऊपर एक परवाला अजगर, और दूसरा भयावना अस्थि-पंजर मात्र, जिसके सिर पर शाही ताज है और हाथ में एक चमचमाता हुआ भाला! यह अस्थि-पंजर-मात्र शैतान को अपनी ओर आता देखकर उसे मार डालने की धमकी देता है कि शैतान भी उससे लोहा लेने को तैयार हो जाता है, किंतु इसी समय वह खी उन दोनों के बीच में आ जाती है और यह प्रायाघातक युद्ध बरका देती है। इसके बाद वह अपना परिचय देती है कि वह उसी शैतान की बेटी दुष्कृति या पाप है, जिसने एक. बार अपने पिता से ही अनुचित यौन-सम्बन्ध स्थापित कर 'मृत्यु' नामक पुत्री को जन्म दिया है और जो अब इतनी सबल हो गई है कि वे दोनों मिलकर भी उसे किसी प्रकार जीत नहीं सकते। इतना कह चुकने के बाद द्वार खोलने की बात आचे पर वह अपनी असमर्थता प्रकट कर कहती है कि उसमें द्वार खोलने की शक्ति नहीं है। किंतु शैतान फिर भी अनुरोध करता है और बचन देता है कि यदि वह उसे केवल उन द्वारों से होकर गुज़र जाने देगी तो वह उसे और उसकी पुत्री को नई दुनिया में मनमाने ढज्ज से जीवन विताने का पूरा अवसर देगा। इतना सुनते ही वह कुँजी लाकर उन भारी-भरकम फाटकों को इस प्रकार खोल देती है कि कोई नारकीय शक्ति उन्हें कभी भी दुवारा बन्द नहीं कर पाती।

श्रव इन चौड़े फाटकों से शैतान भीतर प्रवेश करता है कि दूर से ही उसकी दृष्टि 'श्रशान्ति' पर पड़ती है जहाँ गर्मी श्रौर सर्दी, नर्मी श्रौर ख़ुश्की श्रपने-श्रपने प्रभुत्व श्रौर श्राधि-पत्य के लिये एक दूसरे से भगड़ रही हैं। कहना न होगा कि यही वह स्थान है जहाँ विप्लव श्रौर मोह के तत्वों के बीच से होकर शैतान को उस स्थान तक पहुँचना है, जहाँ वह बन्दी बना लिया जायेगा।

इसके श्रागे का वर्णन सचमुच ही वड़ा चित्रात्मक श्रौर सजीव है। किव बड़े कलातमक ढक्क से बतलाता है कि कैसे कभी परों श्रौर कभी पैरों के सहारे लम्बी-लम्बी चहरदिवारियाँ
श्रोर गहरी-गहरी खाइयाँ पार करता हुश्रा शैतान धीरे-धीरे उस स्थान की श्रोर बढ़ता है जहाँ
श्रिशान्ति श्रौर 'रात्रि' तिंहासनों पर विराजमान उस दुनिया को लेकर विचारों में उलभी हुई हैं जो कि सोने की जंजीर के द्वारा स्वर्ग से नीचे की श्रोर लटकी हुई है। शैतान उनके समीप पहुँचता है श्रौर उन्हें सम्बोधित कर बड़ी सहानुभृति श्रौर समवेदना प्रकट करता है कि वे दोनों श्रोर से मारी गई —एक श्रोर तो पितत देवदूतों का निवास स्थान 'टारटरस' उनके हाथ से निकल गया श्रौर दूसरी श्रोर नई दुनिया के क्योति-प्रदेशों से भी उन्हें हाथ घोना पड़ा। इतना कहने के बाद वह ईश्वर के मनोरथों को विफल कर उनका यह राज्य-भाग उन्हें किर से सौंप देने का प्रस्ताव करता है कि उनकी बाँकुं प्रसन्नता से खिल उठती हैं श्रौर वे उसे शीवता से पृथ्वी की श्रोर पहुँचा देती हैं। यहाँ धूर्ण्तापूर्ण प्रतिहिंसा श्रौर श्रीभशाप से बुरी तरह श्रंघा होकर शैतान बड़ी ही मनहूस घड़ी में श्रागे पैर बढ़ाता है।

#### पर्व तीन-

पाठकों को जात होगा कि इस महाकान्य की रचना के बहुत पहले ही 'मिल्टन' की आँखें उसे घोखा दे चुकी थीं और ज्योति की किरणें उसके अन्धकारमय जगत से हमेशा के लिये विदा ले चुकी थीं, अतएव इस स्थल पर 'ज्योति' को स्वर्ग की पुत्री मानकर वह बड़े कार्फाण क उन्न से उससे सहायता की भीख माँगता है, ताकि दूसरे अन्ध-किवयों और भिवष्य-दृष्टाओं की भाँति वह भी अपनी उस दुनिया का विशेष सजीव, सफल ओर कुशल वर्णन कर सके जो कि सदैव ही उसके मानस की आँखों के आगो रहती-आई है। तदन्तर वह चित्रित करता है कि कैसे नीचे की ओर घूरते समय विचार-मम, चिन्तित 'परमिता' की दृष्टि संसार या नव-निर्मित नरक और बीच के चौड़े दरार पर पड़ती है जहाँ अंधी और पवित्र वायु के मध्य में स्थित शैतान इषर-उषर मंडरा रहा है।

दूसरे ही च्रण ईश्वर श्रपने सारे भक्तों श्रीर श्रपने एक-मात्र पुत्र को श्रपने समीप बुलाता है। ईश्वर के इस पुत्र के स्वर्ग में श्राने के कारण ही शैतान ने विद्रोह किया है। श्रत- एव ईश्वर उसे सम्बोधित कर उसके प्रतिद्वंदी की श्रोर संकेत करता है श्रोर कहता है कि शैतान बदला लेने पर तुला-बैठा है, किन्तु वह नहीं जानता कि इसका कुपरिणाम स्वयं उसे ही भोगना पड़ेगा। इसके बाद वह कहता है कि देबदूतों का पतन उनकी श्रपनी दुर्बुद्धि के कारण हुश्रा है श्रोर एक बार पतित होने पर उनकी मुक्ति की कोई भी श्राशा नहीं हैं, किंतु दूसरी श्रोर भनुष्य का पतन शैतान से छले जाने के कारण ही होगा श्रोर इस प्रकार वह मर जायेगा, किंतु तो भी यदि कोई दूसरा उसके पापों का दंड भोग लेगा तो ऐसा नहीं है कि वह कभी भी चमा न किया जाय, श्रोर कभी भी उसकी मुक्ति न हो, प्रत्युत यह कि वह एक-न-एक दिन चमा कर ही दिया जायेगा श्रोर उसकी मुक्ति भी हो ही जायगी।

पर,कोई भी देवदूत इतना महान नहीं है कि मनुष्य के त्राण के लिये इतना बड़ा त्याग कर सके, श्रतएव 'स्वर्ग' इस विषय में मौन ही रहा-श्राता है। परन्तु शीघ ही 'ईश्वर का बेटा', जिसमें कि ईश्वरीय प्रेम की पूर्णता का निवास है, यह देखकर कि यदि उसने हस्तचेप न किया तो मनुष्य का श्रास्तत्व ही मिट जायेगा, घोषणा करता है कि वह 'मनुष्य' के लिये श्रपने को मृत्यु के हाथों सौंप देने को तैयार है। फिर भी, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे श्रॅंधरी कब्र में ही न छोड़ दे, बिल्क विजयी के रूप में कृब से बाहर श्राने की श्राज्ञा दे-दे ताकि वह पाप, मौत श्रोर नरक से मुक्त हुई सारी श्रात्माश्रों का नेतृत्व कर उन्हें स्वर्ग में ला सके .....।

'ईश्वर के बेटे' का यह प्रस्ताव सुन कर देवदूत उसकी प्रशंसा करते नहीं यकते । पिता-ईश्वर उस पर प्यार भरी दृष्टि डाल कर उसका आत्म-त्याग स्वीकार करता है और घोषित करता है कि वह यथासमय पृथ्वी पर अवतार लेकर मनुष्य-जाति के प्रथम पिता का स्थान प्रहण करेगा, और जिस प्रकार 'आदम' में सब लोग खो गये उसी प्रकार उसके हृदय में निवास करने वाले सारे लोग पापों से, अथवा पापों का भोग भोगने से बच जायेंगे । इतना ही नहीं, प्रत्युत अपने 'बेटे' की आसक्ति और भक्ति देख कर वह बहुत प्रसन्न होता है और उसे वचन देता है कि वह सदैव ही उसकी-अपनी बराबरी से राज्य करेगा और इस प्रकार मनुष्य-जाति के भाग्य का फैसला भी।

तदनन्तर ईश्वर स्वर्गीय विभूतियों की श्रोर मुड़ता है श्रौर उन्हें ग्रपने नये स्वामी की श्राराधना का संकेत करता है। इस पर सारे देवदूत श्रपने चिर-विकसित फूलों श्रौर सोने के मुकुटों को सिर से उतार कर श्रद्धा श्रौर भक्ति से ईसा के सम्मुख नमन् करते हैं, श्रौर 'ईश्वर के-बेटे' को 'मनुष्यों का मुक्ति-प्रदाता' घोषित कर 'पिता श्रौर पुत्र' का गुणगान करते हैं।

इधर देवदूत इस प्रकार व्यस्त हैं श्रीर उधर शैतान 'श्रशान्ति' से होकर शीघ ही एक ऐसे स्थान से निकलता है जहाँ 'मूर्तिपूजा', 'श्रन्थिवश्वासों' श्रीर 'मध्याभिमानों' का निवास है। इनमें प्रत्येक को निकट भविष्य में दंड मिलने वाला है। इसके बाद वह स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ी के पास से होकर संसार को जाने वाले पथ की श्रोर पैर बढ़ाता है श्रीर उस तक पहुँचने के लिये कितने ही रास्तों की धूल फाँकता हुश्रा 'स्ट्यं' में पहुँचता है। यहाँ वह उहर कर दम लेना चाहता है श्रीर एक लम्बे, छरहरे, जवान-देवदूत का रूप बना कर श्रेष्ठतर देवदूत 'यूरियल' में कहता है कि सृष्टि के समय श्रनुपस्थित रहने के कारण वह श्रव नई दुनिया को देखना श्रीर ईश्वर के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है। इस पर घमंड से सिर ऊँचा कर कि उसने वह सारा दृश्य देखा है, 'यूरियल' विस्तार में वर्णन करता है कि कैसे ईश्वर की वाणी से श्रन्थकार मिट गया, कैसे सारे ठोस देखते-देखते नच्नों में बदल गये श्रीर कैसे श्रपने-श्रपने लिये पूर्व निश्चत ग्रह-पर्यों के चारों श्रोर घूमने लगे। इसके बाद 'यूरियल' इशारे से शैतान को नव-निर्मित पृथ्वी दिखलाता ही है कि वह दुष्टात्मा उस श्रोर बहुत उत्सुक होकर वेग से बढ़-चलता है। पर्व चार—

यहाँ मिल्टन कामना करता है कि उसकी वाणी इतनी व्यापक हो जाये कि वह हमारे आयामिक जननी-जनक को भावी संकटों से सचेत ही न कर सके बल्कि उन पर टूटनेवाले संकट

के पहाड़ों से उनकी रचा भी कर सके। तदन्तर वह वर्णन करता है कि कैसे विद्रोही नरक हृदय में लेकर रौतान उस पहाड़ी से स्वर्ग में भाकिता है जहाँ कि वह श्राभी-श्राभी उतरा है। इस समय यह विचार उस पर बुरी तरह हावी है कि वह स्वर्ग श्रीर नई पृथ्वी दोनों से वंचित कर दिया गया है, श्रातएव इस बात पर एक बार उसकी श्रांखें भयानक कोध से लाल हो उठती हैं, श्रीर दूसरी बार हार्दिक चोभ के कारण उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस प्रकार कोध श्रीर क्लेश की गहरी श्रानुभूतियों के कारण उसकी श्राकृति इतनी विकृत हो-उठती है कि 'यूरियल' ये सारे परिवर्त्तन श्रीर मुख-मुद्रायें लक्ष्य कर उसके पीछे-पीछे उड़ने लगता है श्रीर पहली बार संदेह करता है कि सम्भव है कि यह कोई नरक का भागा हुश्रा पापी हो!.....

श्रव कल्पना को पूरी छूट देकर श्रचरजमरे 'ईडेन' का चित्रण करने केबाद 'मिल्टन' बतलाता है कि कैसे बीच की दीवाल को पार कर शैतान 'ईडेन' की सीमाश्रों में उतर जाता है श्रोर एक भयानक समुद्री चिड़िया के रूप में एक ऊँचे पेड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ उसकी दृष्टि निरावरण राजसी वैभव से सुसजित ईश्वर-जैसी दो मूर्त्तियों पर पड़ती है। ये दोनों श्रादम श्रोर ईव हैं। श्रादम ध्यान श्रोर शौर्य का श्रवतार है तो ईव कोमलता श्रोर शोभा की साकार प्रतिमा! ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हैं श्रोर पृथ्वी के सारे पशु उनके चारों श्रोर शान्तिपूर्वक मंगल मना रहे हैं। ये श्रादम श्रोर ईव ही वे जीव हैं जो कि स्वर्ग में श्रोतान के पिछले स्थान की पूर्ति करनेवाले हैं, श्रतएव श्रोतान उन्हें देखकर विस्मय करता है श्रोर उनकी सुख-शांति मिटा कर उन्हें शोक श्रोर दुख के हाथों सौंप देने का हढ़ संकल्प करता है। वह यह सारा दुष्कार्य सर्वथा तर्कसंगत समम्प्रता है क्योंकि श्रपने विचार से वह श्रपने श्रोर श्रपने साथयों के श्रोर सुख से वस जाने के लिये ही यह सबकुछ कर रहा है। फलतः वह एक बार एक पशु का रूप धारण करता है श्रोर दूसरी बार एक दूसरे पशु का। इसके बाद वह श्रहश्य रूप से श्रादम श्रोर ईव के समीप पहुँचता है श्रोर उनकी सारी बातचीत कान लगा कर सुनता है।

यहाँ शैतान को कितनी ही बातों का पता चलता है श्रौर उनके साथ यह भी कि ईव के श्राश्चर्य का ठिकाना न रहा जब पहली बार श्रांख खोलते ही श्रपने चारों श्रोर हिंध्र दौड़ाने पर उसने फूल-पौदे देखे, पानी में श्रपनी परछाई देखी श्रौर एक श्रजात वाणी सुनी जिसकी श्राज्ञा का उसने पालन भी किया। इस वाणी ने उसे उसके साथी से मिला देने का वचन देकर यह बतलाया कि उसका वह सहचर उसकी माँ को एक मानवी का रूप देगा। किंतु इस प्रकार-मिले-रूप ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह श्रभी श्रभी पानी में देखे गये-रूप की श्रपेचा कहीं कम श्राकषक है, श्रतएव उसने उल्टे-पैरों लौटने का इरादा किया ही कि श्रादम ने उसे श्रपनी श्रद्धींगिनी के रूप में श्रंगीकार कर लिया। उस समय से श्रवतक वे दोनों इस उपवन में श्रानन्द से रहे-श्राये हैं! यहाँ एक विशिष्ट पेड़ के फल को छोड़ कर शेष हर वस्तु उनकी इच्छा की श्रनुगामिनी रही है।

१पुरवी पर स्थित भादम और ईव का निवास-स्थान, एक भलौकिक बाग्र-पुश्वी का स्वर्ग । २६

इस प्रकार शैतान को इस रहस्य का पता चलता है कि (हमारे प्रथम मा-बाप) श्रादम श्रोर ईव को एक विशेष पेड़ के फल खाने की मनाही है। श्रतएव वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की बात सोचता है कि भले-बुरे का ज्ञान होते हा वे ईश्वर के बराबर हो जायेंगे। उसका विचार है कि इस प्रकार उल्टा-सीधा समभाकर वह उन्हें ईश्वरीय श्रादेश का उल्लंधन करने के लिये विवश कर देगा, श्रोर वे उस विशिष्ट पेड़ का फल खाने को ललचा उठेंगे। इस तरह के विचार बुद्धि में श्राते ही उसे श्रपना श्रभीष्ट सिद्ध-हुश्रा दीखता है श्रोर वह इन विचारों को कार्य-रूप में परिणित करने के लिये चोर की भात चल देता है।

**K** 

इसी बीच में देवदूतों का मुखिया स्वर्ग के पूर्वी द्वार के समीप उन देवदूतों का निरीत्त्रण करता है जो कि स्वर्ग की सीमात्रों पर रात भर पहरा देने के लिये अपने-अपने स्थानों से
निकल कर बड़ी प्रस्त्रता से स्वर्ग की हर दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी समय सूर्य्य की किरण पर
हवा में उड़ता हुआ 'यूरियल' 'जेवरियल' के समीप आता और उसे स्चित करता है कि स्वर्ग से
विष्कृत कोई ईश्वर-विरोधी पापी नरक से निकल-भागा है, जिसे उसने स्वयं दोपहर को स्वर्ग के
फाटकों के पास देखा है। इस पर 'जेवरियल' उसे विश्वास दिलाता है कि इस प्रकार का कोई भी
प्राणी उन फाटकों से नहीं निकला, फिर भी यदि कोई पापी अपनी सीमात्रों से आगे बढ़कर इस
प्रदेश में आ गया है तो, किसी भी रूप में क्यों न हो, प्रातःकाल तक निश्चित रूप से पकड़
जायेगा! इतना सुनते ही 'यूरियल' सूर्य-तल के अपने नियत-स्थान पर लीट आता है कि चितकवरी गोधूली चुपके-चुपके पृथ्वी पर बिछ जाती है। दूसरे ही च्या 'जेवरियल' देवदूतों के दल-केदल विरोधी दिशास्त्रों में तैनात कर्ता है और अपने दो सहकारियों को विरोध-रूप से आदेश
देता है कि वे नायें और शत्र की टोह लें!

× ×

त्रव प्रार्थना का समय होता है। त्रादम त्रौर ईव प्रार्थना में भाग लेने के बाद विदा हो रहे हैं कि ईव त्रादम से प्रश्न करती है कि तारे रात में ही क्यों त्राकाश में चमकते हैं जब कि वे सो जाते हैं त्रौर उनका सुख नहीं ले पाते। पाठकों को यह जानकर सन्तोप होगा कि ईव के सारे जान का श्रोत त्रादम ही है। त्रातएव त्रादम उसका प्रश्न सुनता त्रौर उत्तर देता है कि त्रान्धकार के प्रसार, विस्तार त्रौर प्रभुत्व में टांग त्राड़ाने के लिये ही तारे त्राकाश में जगमगाते हैं। यही नहीं, वह उसे विश्वास दिलाता है कि उनके सो जाने पर देवदूत उनकी रखवाली करते हैं त्रौर उसका प्रमाण यह है कि उसने त्राधीरात के समय प्रायः उनकी वाणी सुनी है। इसके बाद वे त्रपने निवास के लिये स्वर्गीय-माली के द्वारा चुने गये त्रपने कुँज में प्रवेश करते हैं। इस कुंज में त्रानेक मोहक फूल खिलते हैं त्रौर कोई पशु, पंछी या कीट इसमें प्रवेश करने का साहस नहीं करते!

उधर 'इथूरियल' श्रीर 'जेफ़्राँन' नामक देवदूत शत्रु की खोज करते-करते इस कुँज में पहुँचते हैं श्रीर देखते हैं कि एक मेढक ईव के कान के पास दुवक कर बैठा हुश्रा है श्रीर भौति-भौति के मायावी कौशल से उसकी विचार-शक्ति तक पहुँचने की चेष्टा कर रहा है।

यह देखते ही 'इथूरियल' उसे ऋपने भाले से छूता है ऋौर वह ऋघम जीव राच्चस का रूप घारण कर लेता है क्योंकि 'इथ्रियल' के भाले की यह विशेषता है कि उसके स्पर्श-मात्र से सारी भ्रामक वस्तुयें ऋपनें सच्चे ऋौर यथार्थ रूप में ऋा जाती हैं। 'इथ्रियल' उसे तुरन्त ही पहि-चान लेता है श्रौर उससे पूछता है कि वह कैसे निकल भागा श्रौर इस स्थान पर किस लिये श्राया। इस पर शैतान घमंड से उत्तर देता है कि कोई समय था कि शायद ही किसी में उससे इस प्रकार के ऋपमानजनक व्यवहार करने का साहस होता, उसका नाम पूछने की ऋावश्यकता तो कब श्रीर किसे पड़ती! शैतान के इतना कहते हीं 'जेफ़ॉन' अपने इस पूर्व श्रध्यन्न 'लूसिफर' को तुरन्त ही पहिचान लेता है स्त्रौर उसके विगत यश स्त्रौर उसकी विगत प्रभुता का यह विकृत श्रीर घूमिल रूप देखकर बड़ा दुखी हो-उठता है। श्रव दोनों देवदत बन्दी के रूप में उसे 'जेबरियल' के पास लाते हैं। 'जेबरियल' इस क़ैदी को पहिचान लेता है स्त्रीर वह भी उसके पिछले तेज स्त्रीर वैभव के उस विकृत, म्लान रूप की त्रालोचना कर खेद प्रकट करता है। इसके बाद पास त्रा जाने पर वह शैतान को सम्बोधित करता है ऋौर प्रश्न करता है कि उसने निश्चित बन्धन क्यों तोड़े। इस पर शैतान उम्र हो उठता है स्त्रौर चुनौती सी देता-हुन्ना कड़े स्वर में उत्तर देता है कि निकल भागने की चेष्टा समान-रूप से सभी बन्दी किया करते हैं क्योंकि यातना किसी को भी नहीं रचती, किंतु यदि ईश्वर की इच्छा है कि वह उन सबको ऋघम ऋौर पतित कहकर युग-युगों तक यानी चिरन्तन काल तक कारावास में सङ्गता रहे तो उसे द्वारों की सुरचा का श्रौर कड़ा प्रवन्ध करना चाहिये, उनपर श्रौर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये ! किंतु, 'जेबरियल' पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता श्रीर वह उसे चेतावनी देता है कि उसकी श्राज्ञा का उल्लंघन कर उसने श्रव श्रपना दण्ड सात गुना कर लिया है। इस प्रकार 'टारटरस' से भाग निकलने पर भी शैतान की मुक्ति का कोई लक्तण नहीं दीख पड़ता. उसका यातना श्रीर दन्ड से पीछा नहीं छुटता।

श्रव 'जेविरयल' उस पर व्यंग्य करता है कि क्या उसके सहकारी यातना मेलने में उस से श्रिधिक श्रभ्यस्त हैं या वह उन्हें भी घोखा देकर सदैव के लिये छोड़ श्राया है। इस पर शैतान की श्रांखें कोध से लाल हो उठती हैं श्रोर वह डींगें मारने लगता है कि लड़ाई में भयानकतम होने के कारण केवल उसमें ही इतना साहस रहा है कि वह यह यात्रा करे श्रोर निश्चत करे कि उन सबके रहने के लिये कोई श्रीर श्रिधिक सुखदायक स्थान मिल सकता है कि नहीं। किंतु चूँकि इस उत्तर के सिलिसिले में शैतान श्रभी-श्रभी कही-हुई श्रपनी ही बात का दूसरे वाक्य से विरोध करता है, श्रतएव देवदृत उसे भूठा श्रीर पाखंडी ठहराता है श्रीर उसे यह कहकर भाग जाने का श्रादेश देता है कि यदि वह दुवारा स्वर्ग के पास भाक भी गया या छिपा हुश्रा पाया गया तो उसे घसीट कर नरक की तलहीन खाड़ी में ही न डलवा दिया जायेगा बिल्क उसे ज्रजीरों से जकड़ भी दिया जायेगा ताकि वह दुवारा न भाग सके! इस धमकी के कारण शैतान में इतनी घृणा जाग जाती है श्रीर वह दूसरों के प्रति इतना श्रविचार शील हो उठता है कि देवदूतों का चेहरा क्रोध सेश्राग की भांति लाल हो उठता है, वे उसे चारों श्रीर से घेर लेते हैं श्रीर श्रपने

भालों से मार डालने को तैयार हो जाते है। शैतान ऊपर की श्रोर दृष्टि करता है! वह देखता है कि स्वर्ग का पलड़ा भारी है श्रर्थात् यह कि लड़ाई की बात उठाकर वह श्रपनी ही जान ख़तरे में डालेगा, श्रतएव वह कोघ में भर कर भाग खड़ा होता है!

कहना न होगा कि रात की मिटती हुई परछाइयाँ भी शैतान के साथ ही चली जाती हैं।

#### पर्व पाँच-

उषा की श्रांखें खुलती हैं श्रोर उसके साथ ही श्रादम की भी !वह स्वयं तो बड़ी स्फूर्ति का अनुभव करता है कि नृतु दूसरी श्रोर देखता है कि उसकी सहचरि के गाल बुरी तरह तमतमाये हुये हैं श्रीर वह सब तरह श्रस्त-व्यस्त है । वह श्रधीर हो उठता है श्रोर उसे जगाता है ! उसे पता चलता है कि उसने कोई स्वप्न देखा है जिसमें किसी श्रज्ञात ध्विन ने उससे हठ किया कि वह उठे श्रोर उपवन में घूमे । इसके श्रागे ईव बतलाती है कि कैसे इस ध्विन के कारण वह कितने ही पेड़ों के नीचे से होती हुई उस पेड़ के नीचे श्रा-खड़ी हुई जिसका फल खाना पाप है । यहाँ उसने एक परदार श्राकृति देखी जिसने उससे श्रनुरोध किया कि वह ज्ञान के बरदान का श्रपमान न करे श्रोर उस पेड़ के सेव का स्वाद चखे ! यद्यपि इस सुभ्याव-मात्र से डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गये, फिर भी वह स्वीकर करती है कि उसने उसका कहना मान लिया क्योंकि उसने उसे विश्वास दिलाया कि एक बार उस फल का स्वाद पाते ही वह देवदूतों के भौति ही श्राकाश में उड़ने लगेगी श्रोर सम्भव है कि सुयोगवशात् उसकी भेट ईश्वर से भी हो जाय ! श्रतएव इस विशेषाधिकार से लाम उठाने की भावना उसमें इतनी बलवती हो उठी कि जैसे ही फल उसके श्रोठों से लगाया गया उसने उसे चख लिया श्रोर जैसे ही उसने उो चखा वह ऊपर उठी किंतु फिर नीचे की श्रोर गिरने लगी कि इसके बाद ही श्रादम ने श्रपने हाथ के स्वर्श से उसे जगा दिया !

श्रव श्रादम श्रपनी संकटापन पत्नी को सान्त्वना देता है श्रीर उसे उपवन में लाता है कि वे श्रनावश्यक-रूप से सघन पेड़ों की डालें काटने श्रीर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की लता श्रों को रचाने श्रीर संवारने में लग जाते हैं। इधर ये पित-पत्नी इस प्रकार व्यस्त हैं कि ईश्वर 'रैफ़ ल' नामक श्रेष्टतर देवदूत को बुलाता है श्रीर उसे सृचित करता है कि शैतान नरक से छिप कर भाग निकला है श्रीर मानव के श्रपार श्रानन्द में बाधा डालने के लिए किसी प्रकार 'ईडेन' में जा पहुँचा है। इसके बाद वह उसे उसी च्या पृथ्वी पर जाने का श्रादेश देकर कहता है कि वह श्रादम से मिले, उससे उसी तरह बात करे जैसे कि एक मित्र दूसरे मित्र से करता है श्रीर इस प्रकार शैतान की शारी कृतियों की चर्चा कर उसे सात्रधान कर दे कि शेष उसके वश की बात है, वह चाहे तो श्रपने सुखमय जीवन की इतिश्री कर दे श्रीर चाहे तो उसे स्थायी रूप दे-दे। किन्तु ईश्वर का कथन है कि उसे सचेत करना बहुत श्रावश्यक है श्रन्यथा श्रपनी इच्छा से पाप करने पर भी मनुष्य श्रपना शारा दोष उसी के सिर महेगा श्रीर उसका विरोध कर उलाहना देगा कि उसे पहिले से किसी प्रकार की चेताबनी क्यों नहीं दी गई!

देवदूत संकीर्त्तन में निमग्न हैं कि 'रैफ़्रेल' उनके समीप से निकल कर सुनहले द्वार से होता हुआ विशाल सीढ़ियों से उतरता है और उड़ना आरम्भ कर देता है। शीघ ही यह घटपंख, श्रेष्ठतर देवदूत पृथ्वी पर पहुँचता है। इस समय ऐसा लगता है जैने कि इसके रंग-विरंगे इन्द्र-धनुषी पर स्वर्ग के आपने रंगों में डुबो दिये गये हैं।

इस देवदूत को देखते ही आदम ईव में अपने मन के थोड़े से फल इकट्टे करने को कहता है। इघर इतना सुनते ही ईव आतिथ्य-सत्कार के लिये जल्दी-जल्दी फल बटोरने लगती है कि उघर आदम देवदूत के स्वागत के लिये आगो आता है। आदम जानता है कि वह देवदूत कोई ईश्वरीय सन्देश देने के लिये ही उसके पास आ रहा है।

देवदूत समीप त्राता है श्रौर ईव के श्रभिवादन का उत्तर उस सम्बोधन से देता है जिसका कि बाद में 'मेरी' के लिये प्रयोग हुन्ना! इसके बाद वह श्रादम के निवाम-स्थान में जाता है! यहाँ वह श्रादम के साथ भोजन करता है श्रौर यह स्वीकार करता है कि स्वर्ग में देवदूत केवल श्राध्यात्मिक भोजन करते हैं, यद्यपि मनुष्य की सी इन्द्रियाँ उनके पास भी हैं!

थोड़ी देर बाद ब्रादम की जात होता है कि श्रव वह उसमें जो चाहे सो पूछ सकता है, केवल उन विषयों की चर्चा नहीं कर सकता जो कि थोड़े समय के लिये दवा दिये गये हैं। इस पर ब्रादम उसके इस प्रकार कष्ट कर पृथ्वी पर ब्राने का कारण जानना चाहता हैं। देवदूत उत्तर देता है ब्रौर उसके वाक्यों से ब्रादम यह निष्कर्ष निकालता है कि उसका ब्रौर उसकी पत्नी का ब्रानन्दमय जीवन संकट में हैं। किंतु 'रैफ़ ल' उसे ब्राश्वासन देता है कि वह जब तक ईश्वर की ब्राजा का पालन करता रहेगा तब तक उस पर किसी प्रकार की ब्रान्च न ब्रा सकेगी। इसपर भी उसे ब्राप्न भाग्य का चुनाव स्वयं ही करना चाहिये, क्योंकि स्वतन्त्रता देवदूतों की भांति ही मनुष्य होने के नाते उसका भी जन्म-सिद्ध ब्राधकार है।

तत्परचात श्रादम स्वर्ग के समाचार जानना चाहता है श्रीर प्रश्नस्चक दृष्टि से 'रैफ़ ल' की श्रोर देखता है, किन्तु 'रैफ़ ल' उत्तर देने का विचार सामने श्राते ही यह नहीं सोच पाता कि वह कैसे देवताश्रों के लिये भी श्रवोधगम्य उपादनों को इस तरह समभा-दे कि वे मनुष्य की सीमित समभ में श्रा जायें श्रीर, यह कि, कुछ बातें रहस्य भी हो सकती हैं, जिनकी चर्चा सम्भव है न्यायसंगत न हो! फिर भी, यह समभ कर कि स्वर्ग की सारी घटनाश्रों की संचित्त रूप-रेखा-मात्र का जान करा देना श्रिषक श्रनुचित नहीं है, वह श्रादम को बतलाता है कि कैसे ईश्वर ने बेटे की सृष्टि की श्रीर इस सृष्टि के बाद देवदूतों को श्रादेश दिया कि वे उसका श्रीभवादन कर उसकी पूजा करें! इसके बाद वह कहता है कि 'लूसिफ़र' इस घटना से बहुत कुद्ध हुश्रा क्योंकि स्वर्ग में ईश्वर के बाद वह स्वयं ही सर्वश्रेष्ट श्रीर सर्वपूज्य माना जाता रहा है। श्रव रात होते ही 'लूसिफ़र' स्वर्ग के उस प्रदेश में श्राया जिसकी सुरज्ञा का भार उसी पर रहा है श्रीर यहाँ श्राते ही उसने 'वियेल ज़ेबव' से उस ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रस्ताव किया, जो कि श्रपने कीत-दासों की भाँति ही उनसे श्रपने पुत्र का सम्मान कराना चाहता है। यही नहीं, बिक इस तर्क के सहारे कि इस प्रकार धीरे-धीरे उन सब को दास बना लिया जायेगा, शैतान स्वर्ग के इस तर्क के सहारे कि इस प्रकार धीरे-धीरे उन सब को दास बना लिया जायेगा, शैतान स्वर्ग के

एक-तिहाई लोगों को ईश्वर के विरुद्ध उभाइने में सफल हो गया श्रौर वे परमिपता के विरुद्ध ज़िहाद बोलने को तैयार हो गये, किन्तु उसके एक 'ऐबडियल' नामक अनुयायी ने उसकी चिकनी- चुपड़ी बातों पर विश्वास नहीं किया। कहना न होगा कि ईश्वर का विरोध करने के प्रस्ताव-मात्र से उसका शरीर घृणा से श्राग की भौति जलने लगा श्रौर शैतान को जी-भर बुरा-भला कह लेने के बाद ईश्वर के कानों तक सारा षड़यन्त्र पहुँचा देने के हरादे से उसने अपने साथियों से बिदा ली। इन सारे विश्वासघातियों में केवल 'ऐबडियल' ही एक विश्वसनीय श्रौर स्वाभाविक देवदूत प्रमाणित हुआ, किन्तु शैतान श्रौर उसके अन्य साथियों को उसका यह रूप बहुत खला श्रौर, जैसे ही वह उनके समीप से निकला, ऐसा लगा कि वे उसे अपनी घृणा के अपार समुद्ध में डुवा देंगे।

किंतु ईश्वर को 'ऐवडियल' की चेतावनी की क्या ग्रावश्यकता, क्योंकि सर्वदर्शी होने के कारण उसने उसके पहुँचने के बहुत पहले ही सब कुछ देख-समभ लिया। इतना ही नहीं, प्रत्युत उसने ग्रपने पुत्र ईसा को संकेत भी किया कि ग्रहंकार का शिकार होकर 'लूसिफ़र' स्वयं उसके विरुद्ध विस्नव की बात सोच रहा है।

### पर्व छः-

'रैफ़ेल' कहता रहता है कि यद्या 'ऐबडियल' ने बड़ी तेज़ गति से यात्रा की तो भी ईश्वर-विरोधो देवदूतों के प्रदेश स्त्रोर स्वर्गीय सिंहासन के बीच की मंज़िल तय करने में उसे सारी रात लग गई। चूंकि 'स्वर्ग' को उसके द्वारा लाये गये सन्देश की जानकारी पहले से थी, स्त्रतएव स्वर्गीय देवदूतों ने उसका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया स्त्रीर उसे राज-सिंहासन तक पहुँचा दिया! "।

श्रव ईश्वर ने 'माइकेल' को सम्बोधित किया श्रीर श्रादेशं दिया कि वह सर्वशक्तिमान से स्वर्ग का राज्य छोन लेने के इच्छुक, मैदान में लड़ने के लिये तैयार शत्रुशों की संख्या के बरावर ही एक सेना तैयार करे श्रीर उसका नेतृत्व कर लड़ाई के मैदान में उसका सामना करे! यही नहीं, बिल्क परमिपता ने उसे यह भी श्रादेश दिया कि लूसिफ़र' का घमंड चूर कर वह उसे 'टारटरस' की खाड़ी में फोंक दे, जिसका श्रिष्ठ मुख उसे श्रपने में श्रात्मसात् कर लेने लिये तुरन्त ही फैल जायेगा। श्रव दूसरे ही च्या 'स्वर्ग' रया-दुंदभी के तीखे निनाद से गूँज उठा श्रीर देवदूतों की संख्यातीत सेनायें ईश्वर श्रीर उसके 'पुत्र' के लिये लोहा लेने के विचार से एकत्रित होने लगीं। दूसरी श्रोर वे पतित देवदूत भी, जिनका यश श्रमी तक धूमिल नहीं हुआ था, दल बना कर विरोधी-पत्त के सम्मुख श्राये। इस समय सूर्य के समान चमकते हुये रथ पर सवार होकर शैतान उन सब के श्रागे बढ़ा श्रीर उस पर दृष्टि पड़ते ही 'ऐबडियल' ने यह देख कर श्राश्चर्य ही नहीं किया कि वह श्रव भी देखने में देवताश्रो-सा ही लगता है, बल्क उसे सचेत भी किया कि उसे शीघ ही श्रपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। किंतु बदले में शैतान ने उसे विश्वासघाती की उपाधि देते हुये श्रपने हृदय की सारी घृणा

उस पर उड़ेल दी। 'ऐवडियल' ने इसकी ज़रा भी चिन्ता न की क्योंकि उसका विश्वास था कि वह ईश्वर की सेवा में स्वतन्त्र शैतान से भी कहीं ऋधिक मुक्त था।

तत्पश्चात् विरोधी-पत्नों का श्रामना-सामना होते ही कितनी ही देर तक दोनों परस्पर व्यंग्य करते रहे श्रीर तब कहीं युद्ध श्रारम्भ हुन्ना । किंतु 'ऐबिडियल' के पहले तीर पर ही शैतान पांछे ही नहीं हटा प्रत्युत प्रायः धरती पर ढह पड़ा । परन्तु जैसे ही 'ऐबिडियल' ने उसे जीत लेने का दावा किया, वह तुरन्त ही उठ खड़ा हुन्ना, श्रापने सैन्य-दल में लौटा श्रीर उसे शृत्रु को मुँहतोड़ जवाब देने का श्रादेश देने लगा!……

इसके बाद इतना भयंकर युद्ध हुन्ना कि सातों स्वर्ग भनभना उठे। निस्सन्देह इस युद्ध में कितने ही ऐसे ऋपूर्व वीर-कृत्य हुये जिन्हें हम कभी भी भुला न सकेंगे ऋौर उसका कारण यह है कि शैतान वीरता में उस 'माइकेल' से किसी भौति उन्नीस नहीं बैठा जिसने ऋपनी दो फलवाली तलवार के एक वार से ही सारी शत्रु-सेना का सफ़ाया कर दिया! किंतु यह नियम है कि देवदूतों को घाव लगे नहीं कि पुरे, ऋतएव जो एक बार ऋाहत होकर गिरे वे दूसरे ही च्ला फिर भयंकर युद्ध में जुट गये ऋौर एक वह च्ला भी ऋाया जब 'माइकेल' की तलवार से शैतान की बगल में ऐसा गहरा घाव हो गया कि उसने पहली बार पीड़ा ऋनुभव की! उसे इस प्रकार गिर-गया देखकर उसके साथी उसे लड़ाई के मैदान से दूर उठा ले गये। परन्तु वह शीघ ही चंगा हो गया क्योंकि प्रत्येक ऋंग की संजीवनी शक्तियाँ पूर्णतया विनष्ट होने पर ही मर सकती हैं ऋन्यथा नहीं। इस बीच में ऋपने महानतम शत्रु को सामने न पाकर 'माइकेल' ने 'मोलॉक' पर हमला किया ऋौर दूसरी ऋोर 'यूरियल' 'रैफ़ेल' ऋौर 'ऐबडियल' दूसरे शक्तिशाली विरोधियों का सत्यानाश करने पर तुल गये, जिन्होंने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का दुस्साहस किया था।

इसके बाद यह वर्णन करने के बाद कि लड़ाई का मैदान टूटे हुये कवचों श्रीर रथों से उमड़ चला, 'रैफ़ैल' विरोधी-देवदूतों की सेना की श्रधीरता श्रीर घबराहट का चित्र खींचता है कि कैसे शैतान ने श्रपनी सेना लौटा ली ताकि दूसरे दिन शत्रु के दौत खट्टे करने के लिये वह श्रावश्यक विश्राम कर ले !...

रात्रि की शान्ति में शैतान ने अपने साथियों से परामर्श किया कि यह भलीमौति जानलेने पर कि शत्रु किसी भौति स्थायी-रूप से आहत नहीं हो सकते, क्या किया जाय कि दूसरे दिन के युद्ध में उन्हें और अधिक सफलता मिले। इस पर कुछ दैत्यों ने पूर्ण विश्वास के साथ यह अनुभव किया कि और अधिक सफल शस्त्रों के मिलते ही वे कुछ विशिष्ट सफलता की आशा कर सकते हैं! इसके बाद जैसे ही उनमें से एक ने तोप ढालने का प्रस्ताव किया सब लोगों ने प्रसन्नता से उसके प्रस्ताव का समर्थन किया!

कहना न होगा कि शैतान के निर्देशन में शीघ ही कुछ देवदूतों ने पृथ्वी से धातु उपलब्ध की जिसने कि गलाये श्रौर सांचे में ढाले जाने के बाद उनके द्वारा इच्छित विनाश के यन्त्र का सचा रूप-धारण कर लिया ! इसी बीच दूसरे लोगों ने लड़ाई के श्रान्य शस्त्रास्त्र बनाये फल यह हुआ कि सबेरा होते-होते उनके पास कई स्त्रमोघ शस्त्र जुट गये। किंतु जैसे ही युद्ध के लिये वे स्त्रागे बढ़े उन्होंने वे सब नये स्त्रस्त्र-शस्त्र स्त्रपनी भीड़ में छिपा लिये!

इस प्रकार दूसरे दिन के धावे में, सहसा ही, शैतान के साथी एक किनारे हो गये श्रौर तोपों के सहारे अप्रत्याशित विनाश की तैयारी करने लगे। शीघ ही तोपें आगा उगलने लगीं और ईश्वर-भक्त देवदूत बहुत बड़ी संख्या में धराशायी हो गये! किंतु इनके इस प्रकार गिर जाने के बाद भी तुरन्त ही दूसरे देवदूत बहादुरी से उछलते हुये आगे आये और उनका स्थान प्रहण करने लगे! अब अपनी तोपों का चमत्कार देखकर शैतान और उसके साथी स्पष्ट-रूप से आनन्द मनाने लगे। दूसरी ओर यह देखकर कि उनके अपने अख्य-शस्त्र तोपख़ाने का सामना करने के लिये बिल्कुल बेकार हैं, सद्देवदूत बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ उठाकर अपने शत्रुओं पर फेंकने लगे और शीघ ही शैतान और उसके सारे साथी पहाड़ों के नीचे दब गये। वास्तविकता तो यह है कि यदि ईश्वर इस धार्मिक कोध के विस्फोट की रोक-थाम न करता तो वे सारे पिशाच निश्चित-रूप से इस तरह पहाड़ियों से लाद दिये जाते और इतने गहराई में गड़ जाते कि फिर कभी दुवारा नज़र भी न आते!

**(** 

× >

'ईश्वर के बेटे' रण्चेत्र में पहुँचते ही ने ऋपनी दया से दीत आकृति कोध-मुद्रा में परि-वर्तन कर ली श्रीर श्रपने साथ के देवदूतों से कहा कि वे ध्यान से देखें कि कैसे वह अकेला इतने सारे शत्रुश्रों पर विजय प्राप्त करता है। अब ईसा ने इस प्रकार शत्रुश्रों पर विजली के वज्रों का प्रहार किया कि उन्हें पिछले दिन की भाँति ही पहाड़ों की आवश्यकता अनुभव हुई! वे कामना करने लगे कि वे पहाड़ उन्हें पूरी तरह ढँक लेते श्रीर इस प्रकार इन वज्रों से उनकी रच्चा करते! अब इस ईश्वरीय अख्रों की सहायता से ईसा ने बड़ी निर्दयता से शैतान श्रीर उसके साथियों को स्वर्ग की सीमाओं से परे, तलहीन खाड़ी के सिरे तक खदेड़ दिया। यही नहीं, बल्कि उन्हें उसमें उकेल कर उसने आंखों में चकाचौंभ पैदा करनेवाली विजली के कौंभों के साथ दल-के-दल

कर सका ! आव दिन श्रीर रात पर राज्य करने के लिये सूर्य श्रीर चन्द्र की रचना हुई श्रीर इसके बाद श्रंधेरे श्रीर उजाले का श्रन्तर स्पष्ट करने के लिये तारों की ! तदनन्तर पाचवें दिन ईश्वर ने चिड़ियों श्रीर मछलियों का निर्माण किया श्रीर उन्हें श्रादेश दिया कि वे तब तक श्रंडे देती रहें जब तक कि पृथ्वी उनसे भर न जाये। श्रंत में छठें दिन उसने सारे पशुश्रों श्रीर रेंगनेवाले जीवों में प्राण फूँकें श्रीर वे पूर्ण-विकसित श्रीर हाथ-पैर से सम्पूर्ण होकर पृथ्वी से बाहर श्राये! किंतु इन सब पर राज्य करने के लिये श्रव भी एक बुद्धि एवं तर्क-सम्पन्न प्राणी का श्रभाव था, श्रतएव ईश्वर ने मिट्टी से एक श्रपने ही रूप का मनुष्य बनाकर मनुष्य के नासिका-रन्श्रों के द्वारा उसमें सांस फूँक दी! इस प्रकार उसने मनुष्य श्रीर उसकी पत्नी, श्रादम श्रीर ईव, की रचना कर उन्हें श्राशीर्वाद दिया कि वे फलें-फूलें, संतान पैदा कर पृथ्वी को श्रावाद करें श्रीर पृथ्वी के प्रत्येक जीवधारी पर राज्य करें। इतने श्रिधिक गुणी जीवों को जन्म देकर ईश्वर ने श्रव उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया कि वे स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु का उपभोग कर उसका श्रानन्द लें, किंतु केवल बुराई श्रीर भलाई वाले पेड़ के फल न खार्ये, क्योंकि जिस दिन वे उसे श्रपने श्रीठों से लगायेंगे, उसी दिन मर जायेंगे।

त्रव सृष्टिकर्ता का कार्य समाप्त हो गया श्रीर वह स्वर्ग को लौटा। यहाँ सातवें दिन उसने श्रीर दूसरे देवदृतों ने कोई काम न कर केवल विश्राम किया।

### पर्वे ऋाठ-

इधर स्नादम स्नौर 'रैफ़ैल' की बातचीत चल रही है स्नौर ईव उधर कुछ दूरी पर खड़ी है, क्योंकि एक तो उसमें इन दोनों के संलाप में हस्तचेप करने का साहस नहीं है, दूसरे वह जानती है कि उसके जानने योग्य सब कुछ उसका पित उसे बतला ही देगा।

इसी बीच अपनी और अधिक उत्सुकता को शान्त करने के लिये आदम पूछता है कि कैसे सरज और तारे अपने ग्रह-पथों के चारों ओर इतनी शान्ति से चक्कर लगाते हैं! 'रैफ़ेल' उत्तर देता है कि यों तो स्वर्ग ईश्वर की पुस्तक है, जिसमें मनुष्य उसकी अचरजभरी कृतियों का विस्तृत वर्णन पढ़ सकता है तो भी किसी को विभिन्न ग्रह-पथों की दूरी की जानकारी कराना सरल काम नहीं है। इतना कह कर 'रैफ़ेल' च्रण भर को रुकता है, किंतु फिर भी आदम को उनका थोड़ा-सा परिचय देता हैं कि तीव्रगति वाला सूर्य्य भी प्रातःकाल स्वर्ग से रवाना होकर केवल दोप- हर तक ही 'ईडेन' पहुँच पाता है। इसके बाद वह पृथ्वी के तीन परिभ्रमणों का वर्णन करता है, छः उप-ग्रहों के कार्य बतलाता है और आदम को विश्वास दिलाता है कि ईश्वर उन सब को अपने हाथ में रखता है और सब के लिये अलग-अलग रास्ते और अलग-अलग गतियाँ स्वयं निर्धारित करता है!………

श्रव श्रादम की बारी श्राती है श्रीर वह 'रैफ़ैल' का मनोरंजन करने के लिये उसे श्रापनी श्रात्म-कथा सुनाता है। वह उससे श्रापने विस्मय की चर्चा करता है कि कैसे एक फूलों से भरी हुई पहाड़ी के किनारे, सहसा ही, उसकी श्रांख खुली श्रीर श्राकाश, जंगलों श्रीर सोतों को उसने पहिली बार देला। वह कहता है कि जब धीरे-धीर उसे स्वयं अपना और अपनी शिक्यों का परिचय प्राप्त हुआ, पशुओं के नाम शात हुये और स्वर्गीय स्वामी ने पृथ्वी के स्वर्ग, 'ईडेन' में ले जाकर उसे बीचोबीच में खड़े पेड़ को कभी न छूने का आदेश दिया तो वह आश्चर्य से अवाक् रह गया। इसके बाद वह अपने एकाकीपन का वर्णन कर कहता है कि सारे जीव-धारियों को अपने-अपने जोड़ों के साथ जाते देल कर उसने सृष्टिकर्ता से शिकायत की कि आख़िर वह ही क्यों अकेला रहे! इस पर उसे गहरी नींद आ गई और उसकी इस अचेतन अवस्था में उसके पार्श्व से एक हड्डी निकालीगई! इस हड्डी से ईव का निर्माण किया गया। अब सृष्टिकर्ता ने स्वयं उसका ईव से संयोग कराया जो कि उसकी ही हड्डी और उसके ही मांस की मांस यानी उसके अपने ही शरीर का अंश है। इस प्रकार भेद भरी बातें बनाकर 'आदम' वड़े चाव से अपने आनन्दमय दाम्पत्य-जीवन की चर्चा करता है कि क्या देवदूत भी विवाह करते हैं और क्या उसकी भाँति ही वे भी विवाह में दे दिये जाते हैं। 'रैफ़ैल' तुरन्त ही उत्तर देता है कि प्रम स्वर्ग में इस तरह विचारों का परिष्कार और हृदयों का विस्तार करता है कि वहाँ पूर्ण आनन्द की प्राप्ति के लिये आध्यात्मिक-सगाई के अतिरिक्त और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्रव यह देखकर कि सूर्य हूबने ही वाला है, 'रैफ़ैल' श्रादम से विदा लेता है श्रीर स्वर्ग को लौट पड़ता है। दूसरे ही च्या मानव-जाति का पिता श्रपनी पत्नी से जा मिलता है। वह बहुत देर से उसका प्रतीचा कर रही है।

#### पर्व नौ-

यहाँ किव हमें सचेत करता है कि चूंकि 'ईडेन' में ऋधम ऋविश्वास घर कर गया है इसिलये ऋब मनुष्य ऋौर देवदूतों में ऋौर ऋधिक बातचीत न होगी ऋौर इसीलिये ऋब उसके काव्य में करुण रस विशेषतया लच्य किया जा सकेगा।

इसके बाद 'मिल्टन' वर्णन करता है कि कैसे 'जेबरियल' के द्वारा 'ईडेन' से निकाल दिये जाने के बाद शैतान सात दिनों श्रौर सात रातों तक बिना किसी प्रकार के विश्राम के पृथ्वी के चारों श्रोर चकर काटता रहता है श्रौर कैसे श्राटवें दिन भूमि के श्रन्दर स्थित नदी के मार्ग से कोहरे का रूप धारण कर फिर 'ईडेन' में प्रवेश करता है। यहाँ वह एक चिड़िया के रूप में श्रच्छाई श्रौर बुराई के ज्ञान वाले पेड़ पर जा बैठता है श्रौर एक वीभत्स सांप के रूप में श्रादम श्रौर ईव के समीप पहुँचने का निश्चय करता है। इस प्रकार वह श्रपना बदला चुकाना चाहता है, यद्यपि वह पूरी तरह जानता है कि इन सारे दुष्कृत्यों का भोग उसे स्वयं ही भोगना होगा। श्रतएव एक सांप को सोता हुआ देखकर शैतान उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है श्रौर, इस श्राशा से कि श्रादम श्रौर ईव कहीं न-कहीं श्रकेले-श्रकेले मिल ही जायेंगे, उपवन की पगडंडियों पर रेंगने लगता है। उसकी धारणा है कि इस प्रकार एक-एक कर उन दोनों का काम तमाम करना श्रिक सरल श्रौर युक्तिसंगत होगा।

सबेरा होता है, श्रादम श्रीर ईव जगते हैं श्रीर नित्य की तरह ही प्रार्थना करने के बाद श्रपने उपवन की श्रोर चल पड़ते हैं। किंतु ईव हठ करती है कि जब वे साथ-साथ काम करते हैं तो बातें करने लगते हैं श्रीर इस प्रकार ध्यान बँटाकर एक दूसरे के काम में बाधा डालते हैं, श्रतएव, जब तक दोपहर न हो श्रीर भोजन के लिये वे एक-दूसरे से न मिलें, वे श्रलग-श्रलग श्रपना-श्रपना काम करें। यद्यपि श्रादम को इस प्रकार श्रपनी प्रियतमा से विछुड़ने में श्रापित श्रीर संकोच है, तथापि वह कुछ समय बाद ईव के तकों के सामने मुक जाता है श्रीर वे श्रलग-श्रलग काम करने लगते हैं।

श्रव उपवन में रेंगते हुये सांप की दृष्टि ईव पर पड़ती है। वह विल्कुल श्रकेली गुलाबों से घरी हुई खड़ी है। अतएव वह यह सोच कर बहुत प्रसन्न होता है कि अब अवसर है और वह पहिले-पहिल उस पर ही श्रपना हाथ साफ़ कर सकता है ! ईव को वह श्रपेचाकृत दुर्बल प्राणी समभता है ऋौर उसका ऐसा समभना उचित भी है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि इस समय वह किसी प्रकार की पीड़ा अनुभव नहीं करता फिर भी वह उसकी ओर बढता है और उसे मानव-सुलभ वाणी में सम्बोधित करता है। वह पहले विस्मित होती है, किंतु दूसरे ही च्रण ही प्रश्न करती है कि यह कैसे सम्भव है कि कोई पशु उससे संलाप करे। इस पर वह शैतान-सांप उसे उत्तर देता है कि पहले वह भी दूसरे पशुत्रों के समान ही गूँगा था, किन्तु जैसे ही उसने एक विशेष फल चला वह पहले की ऋषेचा ऋषिक ज्ञानवान ही नहीं हो गया, प्रत्युत वाग्शक्ति से भी सम्पन हो गया श्रीर मन्ष्य की भाँति ही बोलने लगा! श्रतएव, यह सोच कर कि वह फल उसके लिये भी उतना ही लाभकारी प्रमाणित हो सकता है श्रीर इस प्रकार वह अपने सहचर के, अनुमानत:, और बराबर हो सकती है, ईव स्वयं भी उसे चलना चाहती है। वह उस सांप के पीछे-पीछे उपवन के मध्य-भाग में श्राती है। किन्तु, जैसे ही शैतान उस निषद्ध पेड़ की श्रोर संकेत करता है, वह हिचक कर पीछे हट जाती है। इस पर सौंप उसे विश्वास दिलाता है कि **ईश्वर की मनाही का** यह मतलब कभी नहीं है कि उसका पालन भी किया जाय । इतना ही नहीं, वह तर्क करता है कि उसने भी वह फल चला है, किन्तु इस पर भी वह जी रहा है, ऋौर जी ही नहीं रहा प्रत्युत जीवन की शक्तियों से ऋौर ऋधिक सम्पन्न हो गया है।

श्रव ईव को सौंप की बातों पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। इस प्रकार वह श्रपने-प्रयास में सफल होता है श्रीर उसे उस निपिद्ध पेड़ के फल तोड़ने श्रीर खाने को प्रेरित करता है!

कहना न होगा कि जैसे ही वह उस फल को अपने आंटों से लगाती है प्रकृति अनेकानेक संकेतों से उसे आगामी संकट में आगाह करती है। इसी समय सौंप शीघता से रेंग कर एक बार फिर फाड़ी में जा-छिपता है और ईव को उस फल के स्वाद में अपूर्व हर्ष और सुल का अनुभव होता है। इसके बाद वह पेड़ की सुरक्षा का संकल्प करती है और इस संकल्प-विकल्प में पड़ जाती है कि क्या यह उचित है कि यदि उसके पित का उसके व्यक्तित्व में कुछ अन्तर लच्य कर सकना सम्भव हो तो वह स्वयं उसे सब कुछ बतला दे और उससे उस अपूर्व आनन्द की चर्चा कर दे, जिसकी प्राप्ति उसे अभी-अभी हुई है।

बात यहीं समाप्त नहीं होती। ईव आदम को इतना प्यार करती है कि वह उसके विना न जीना पसन्द करती है श्रीर न मरना, अतः अब वह सोचती है कि कहीं ऐसा न हो मृत्यु के कारण उसका और आदम का विछोह हो जाय। यद्यपि इसपर वह पहले विश्वास करने को तैयार नहीं है तथापि यह विचार सम्मुख आते ही वह हद संकल्प करती है कि वह आदम को भी वह फल खिलाकर ही छोड़ेगी!

श्चन ईन शीघता से श्चादम के पास जाती है श्चौर उसे नड़े भान पूर्ण शब्दों में सम-भाती है नह पेड़ नैसा तो नहीं है जैसा कि ईश्वर ने चित्रित किया है, क्यों कि एक सौंप ने इसका फल खाया श्चौर उसे खाते ही नह इस प्रकार नात चीत करने लगा कि नह स्वयं भी उसका स्वाद लेने को ललचा उठी !...! इतना सुनते ही श्चादम भय श्चौर संताप से नौखला-उठता है क्योंकि श्चन असे श्चपनी पत्नी का पतन श्चौर निनाश निश्चित-से मालूम होते हैं। श्चन उसके सामने एक ही प्रश्न है कि नह निना उसके जियेगा कैसे! किन्तु इतना सन कुछ सोचने श्चौर समभने पर भी श्चादम हैरान है कि उसकी पत्नी शत्रु के पहिले हमले का ही शिकार हो गई! इस प्रकार संताप का पहला ज्वार कुछ देर चलता है कि नह श्चपनी पत्नी के दुर्भाग्य में भागी होने का संकल्प करता है श्चौर सोचता है कि नह भी उसके साथ ही मर जायेगा। श्चंत में नह ईन का दिया हुश्चा फल स्वीकार करता है श्चौर एक नार फिर प्रकृति कुपित हो-उठती है, क्योंकि श्चादम श्चौर किसी धोखे में न श्चाकर केनल ईन के स्नेह के कारण ही उस फल को खाने के लिये तत्पर होता है—

इस भौति उस पेड़ का फल खाते ही दोनों पर उसके दुष्प्रभाव प्रकट होते हैं श्रौर उनमें वासना जाग उठती है! वासना उनके लिये एक सर्वथा नवीन श्रनुभव है! इस प्रकार उनके भोलेपन का श्रन्त हो जाता है।

दूसरा दिन होता है और मनुष्य को मिटा देने वाली लज्जा में नहाये हुये से आदम और ईव अपने कुंज के बाहर आते हैं। इस समय बुराई और भलाई के नये जान के सहारे आदम सारा अपराध अपनी पत्नी के सिर मढ़ कर सिर धुनता है कि वे अब कभी भी ईश्वर के दर्शन न कर सकेंगे। इसके बाद वह अपने नंगे शरीरों को ढकने के लिये पित्तयों के कपड़े बुनने का प्रस्ताव करता है। अब यह प्रथम दम्पित अंजीर के पेड़ों से आवरण-वस्त्र तैयार करने के लिये एक भाड़ी छिप जाते हैं! वे इन्हें अपने चारों ओर लपेट लेते हैं और एक दूसरे को जी भर भला बुरा कहते हैं और निश्चय नहीं कर पाते कि वास्तव में किसके कारण उनका आनन्दमय जीवन सदा के लिये सपना बन गया।

# पर्व दस—

इसी बीच में पहरा देने वाले देवदूत स्वर्ग में जाते हैं श्रीर ईश्वर को ईव के पतन की सूचना देते हैं। ईश्वर इन्हें एक बार फिर विश्वास दिलाता है कि उसे पता है कि शैतान का प्रयक्ष विफल न होगा श्रीर मनुष्य का पतन हो जायेगा। इसके बाद वह निर्णय देता है कि चूँ कि

मनुष्य ने उसकी आशा का उल्लंघन किया है स्रतएव उसे दंड तिया जायेगा श्रीर यह कार्य मनुष्य का मध्यस्थ, उसका पुत्र ईसा करेगा क्योंकि वह इस काम के लिये सबसे अधिक उपयुक्त है! पृथ्वी की भांति ही स्वर्ग में भी अपने पिता की आशा का पालन करनेवाला ईसा विदा होता है श्रीर चलते समय प्रतिज्ञा करता है कि वह श्रीर जो कुछ, करेगा वह तो करेगा हो, दया से न्याय का हृदय पिघलाने, के यत्न भी करेगा ताकि ईश्वर का मंगलकारी रूप सर्वथा स्पष्ट हो जाये! इसके बाद, वह टूटी कड़ी जोड़कर, शैतान के भाग्य का निर्णय कर उसे भी समुचित दंड देने की बात कहता है!

×

इस तरह स्वर्ग के प्रवेश-द्वारों तक देवदूतों के द्वारा पहुँचाये जाने के बाद मुक्तिप्रदाता-ईसा ऋकेले पृथ्वी पर उतरता है। यहाँ वह संघ्या के शीतल चाणों में उपवन में ऋा-पहँचता है श्रीर श्रादम श्रीर ईव को बुलाता है। वे उसकी बोली सुनते ही श्रपने गुप्त-स्थान से बाहर श्राते है। स्रादम लज्जा से दृष्टि नीची कर भेद खोलता है कि उनके इस प्रकार छिपने का कारण उनका नंगापन है। कहना न होगा कि उसके ये शब्द ही उसे श्रापराधी ठहराते हैं श्रीर ईसा प्रश्न करता है कि क्या उन्होंने निषिद्ध वृत्त का फल खाया है ! इस पर आदम आजोल्लंघन से इन्कार करने में अपने को असमर्थ पाता है और स्वीकार करता है कि अपने न्यायाधीश के सम्मुख . खड़े होते समय वह श्रजब संकल्प-विकल्प का श्रनुभव कर रहा है क्योंकि या तो वह श्रपराध श्रपने सिरले-ले जो कि असत्य है या वह अपनी पत्नी को को सारे अपराध के लिये उत्तर-दायी ठहराये जब कि दूसरी श्रोर उसकी रचा करना उसका परम धर्म है। फिर भी, वह कहता है कि ईव ने उसे फल दिया श्रीर उसने खा लिया । इतना सुनते ही न्यायाधीश कड़ा-पड़ता है श्रीर श्रादम से पुछता है कि क्या उसकी पत्नी की स्त्राज्ञा उसके लिये स्रलंध्य थी, क्या यह स्त्रावश्यक था कि वह श्चपनी पत्नी की श्चाज्ञा का पालन करता ही ! इस प्रश्न के बाद वह उसे यह याद दिलाकर कि पुरुष स्त्री पर शासन करने के लिये बना है, स्त्री पुरुष पर हुकूमत करने के लिये नहीं बनी, उसका श्चपराध घोषित करता है कि उसने निपिद्ध पेड़ का फल चलकर ईश्वर की आजा का ही उल्लंघन नहीं किया बल्कि उसी के बराबर दूसरा ऋपराध यह भी किया है कि वह ऋपनी पत्नों के हठ के सामने भुक गया ! अब वह ईव की त्रोर मुइता है ऋौर चाहता है कि वह अपने त्रप्राध के विषय में कुछ कहे। पर ईव का चेहरा लज्जा से कुक जाता है श्रीर वह स्वीकार करती है कि उसने वह फल अवश्य खाया किन्तु सारा अपराध उस सांप का था जो कि उसे तबतक बराबर छलता श्रौर बहकाता रहा जबतक कि उसने वह फल श्रपने श्रोठों से लगा नहीं लिया !

इस प्रकार दोनों अपराधियों की बातें अलग-अलग सुनकर न्यायाधीश प्रमुखतर-शत्रु सौंप का दंड घोषित करता है, किन्तु उसके शब्द गूढ़ और रहस्यपूर्ण-से लगते हैं क्योंकि अवतक मनुष्य ईश्वरीय विधानों को समभने का अधिकारी नहीं बन सका है। अब वह ईव को सम्बो-धित कर भविष्यवाणी करता है कि उसे बड़े दुदिंनों में अपने बच्चों का लालन-पालन करना होगा और अबसे वह अपने पित की इच्छा की अनुगामिनी और दासी होकर रहेगी। अंत में ईसा श्रादम के भाग्य का निर्ण्य करता है कि भविष्य में उसे श्रापने शरीर का पसीना बहाकर श्रपनी जीविका चलानी पड़ेगी, क्योंकि इस च्रण के बाद पृथ्वी उसके लिये कोई ऐसे फल न पैदा करेगी जिसके लिये उसे परिश्रम न करना पड़े।

इस भांति ऋपना न्याय सुनाने के बाद न्यायाधीश मृत्यु-दन्ड ऋनिश्चित समय के लिये स्थिगित करता है ऋौर हमारे इन प्रथम माता-पिता पर दयाकर उन्हें पशुऋौं की खालें पहनाता है ताकि वे उस वायु का ऋ। घात सह सक जिसका वे निकट भविष्य में ऋनुभव करेंगे।

× >

इसी बीच में लौटते हुये शैतान की भांकी पाने के लिये 'दुष्कृति' श्रौर 'मृत्यु' नरक के खुले हुये रास्ते से बाहर दृष्टि दौड़ाती हैं। श्रंत में प्रतीद्धा करते-करते थककर 'दुष्कृति' 'मृत्यु' को सुस्त बैठे रहने के दुर्गु ए समभाती है श्रौर प्रस्ताव करती है कि शैतान तो किसी भौति श्रस्तक हो ही नहीं सकता श्रतएव तलहीन खाड़ी पर उसकी दिशा का श्रतुकरण कर एक सड़क का निर्माण किया जाये ताकि पृथ्वी से नरक श्रौर नरक से पृथ्वी श्राने-जाने का कार्य सरल हो जाय! 'मृत्यु' उनके इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करती है क्योंकि वह इस बीच में एक विनाशकारी दुगन्धि का श्रनुभव करती है श्रौर पृथ्वी पर पहुँचकर सारे जावधारियों का शिकार करना चाहती हैं। श्रव ये दो भयंकर सत्तायें बड़े साहस का परिचय देती हैं श्रौर थोड़े ही समय में नरक के प्रवेश-द्वारों से नव-निर्मित संसार की सीमाश्रों तक पत्थर श्रोर श्रस्कॉल्ट की एक हृद सड़क बनाकर तैयार कर देती हैं।

'दुष्कृति' श्रोर 'मृत्यु' पुल का काम देनेवाली इस सड़क को बना कर पूरा भी नहीं कर पातीं कि शैतान, जो कि श्रव भी देवदूतों से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है, उड़ता हुश्रा उनकी श्रोर श्राता है। कहना न होगा कि ईव को बहकाने के बाद वह वहीं उपवन में लिपा-रहा है श्रोर उसी स्थिति में उसने न्यायाधाश की तीनों घोषणायें सुनी हैं। वह भी श्रोरों की भौति ही श्रपना दण्ड नहीं समभ पाया है श्रोर उल्टा समभ-बैठा है कि सारी मानवता उसके वश में है। यही नहीं, बिक श्रपने साथियों को यह श्रुभ सूचना सुनाने के लिये ही वह शीवता से नरक के निम्न प्रदेश 'हेडीज़' को लौट पड़ा है।

श्चर्य 'दुष्कृति' श्चौर 'मृत्यु' से उसकी भेंट होती है। उनते मिलते ही ऐसी चातुराई से ऐसी सुन्दर सड़क बनाने के लिये वह उन्हें बधाई देता है, श्चौर दूसरे ही चए श्चादेश भा कि वे दुनिया में जायँ श्चौर जो चाहें करें। इसके बाद वह उनकी बनाई सड़क पर वेग से बढ़ता है क्योंकि वह श्चन्य पतित देवदूतों को भी सारी घटना से परिचित करा देना चाहता है।

शीघ ही वह स्रापने स्राभीष्ट स्थान के समीप स्राता है स्रौर देखता है कि उसके स्रादेश के फल स्वरूप ही कुछ देवदूत इस प्रदेश की रखवाला कर रहे हैं! किन्तु जब यह शैतान उनके देखते-देखते एक सवक के रूप में उनके बीच से निकल कर स्रापने राज्य का राजधाना 'पैन्डिमो-नियम' पहुँच जाता है तब कहीं उन्हें स्रापने स्राधिपति के स्राने की सूचना मिलती है। स्रब, यह जान कर कि वह एक बार फिर उनके बीच में स्था गया है, वे सार देत्य गगनभेदी नाद से उसका स्वागत करते हैं। इस पर शैतान विचित्र प्रभावशाली मुद्रा बना कर उन्हें शान्त होने का स्रादेश देता है श्रीर फिर श्रपनी यात्रा, श्रपनी सफलता श्रीर उस सुगम पथ का वर्णन करता है जो कि 'दुष्कृति' श्रीर 'मृत्यु' ने तैयार कर दिया है श्रीर जिसके कारण श्रव वे श्रवाध सुविधा से सर्वत्र पहुँच सकते हैं! फिर भी उनके साथियों की तृप्ति नहीं होती श्रीर उनकी उत्सुकता को शान्त करने के लिये वह विस्तार में बतलाता है कि किस तरह उसने ईव को लोभ श्रीर लालच का शिकार बनाया! इसके बाद वह कहता है कि श्राभशप्त श्रीर पितत होने पर भी वह किसी प्रकार भयभीत या श्रधीर नहीं है। इतना सुनते ही शैतान के श्रनुयायी ऊँचे स्वर से उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, किन्तु श्रनुभव करते हैं कि वे सबसीप की तरह फ़फकार रहे हैं श्रीर सर्प-योनि में बदल दिये गये हैं। श्रतएव श्रव परदार श्रजगर के रूप में शैतान उन सबको एक पास के कुंज में ले श्राता है। यहाँ वे सब पेड़ों पर चढ़ जाते हैं श्रीर 'सोडम' के सेवों का भोजन करते हैं। ये सेव देखने में सुन्दर हैं किन्तु लाने में राख के स्वाद के श्रतएव इन्हें लाते ही उन सब का मुँह बिगड़ जाता है। कहना न होगा कि उनका यह कृत्य प्रदर्शन का रूप धारण कर लेता है जो 'लोभ की वर्षगाँठ' पर प्रतिवर्ष किया जाता है। .....

इसी बीच में 'दुष्कृति' श्रौर 'मृत्यु' 'ईडेन' में प्रविष्ट हो जाती है श्रौर, चूँ कि मनुष्यों पर हाथ नहीं लगाने पाती श्रतएव छोटी-छोटी भाड़ियों, फूलों-फलों श्रौर श्रन्य जीवों का भ च्या करना श्रारम्भ कर देती हैं, जैसे कि ऐसा करना उनका श्रिषकार होने के नाते सर्वथा उचित भी हो। दूसरे ही च्या ईश्वर रहस्योद्घाटन करता है कि यदि मनुष्य उसकी श्राज्ञा का उल्लंघन न करता तो नव-निर्मित संसार को यह दुदि न इन श्रत्याचारियों के हाथों कभी न देखने पड़ते, किन्तु चूँ कि बात उल्टी ही हो गई है, श्रतएव श्रव वहाँ इनका तबतक पूरा बोलबाला रहेगा जबतक कि उस का 'पुत्र' स्वयं इन्हें 'हेडीज़' तक खदेड़ न देगा। इस पर देवरूत सर्वशक्तिमान के विधानों की प्रशंसा कर कहते हैं कि वे सदैव ही न्याय संगत होते हैं श्रौर ईसा का गुणगान करते हैं कि मनुष्य जाति का त्राण करने के लिये ही उसका श्रवतार हुश्रा है!

श्रव परमिपता श्रादेश देता है कि सूर्य की गित में ऐसा परिवर्तन हो जाय कि पृथ्वी पर कम से एक बार गरमी का राज्य हो श्रीर एक बार सर्दी का—इस प्रकार जाड़ा गर्मी का श्रनुसरण करे। यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि श्रानी ज़रा-सी भुकी धुरी के कारण पृथ्वी उपप्रहों के श्रशिव श्रीर घातक दुष्प्रभावों की शिकार हो, भयानक श्रंधड़ों श्रीर त्फानों के द्वारा उजड़े श्रीर वीरान हो, श्रीर ऐसी हो जाय कि वहाँ के शान्त जीवधारी ईर्ष्या की ख्वाला से श्रपने श्राप भुलसने लगें। """

ईश्वर के स्रादेशों का पालन होता है स्त्रीर इन सब के स्रनुभव से स्रादम को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ईश्वर को स्राज्ञा का उल्लंघन ही निस्सन्देह-रूप से इन सब का कारण है।

<sup>ै</sup>सीरिया का एक प्राचीनतम नगर जिसके सेवों को बाहर से सुन्दर किन्तु अन्दर से राख का माना गया है।

श्रव उसे श्रपनी करनी पर इतना परचात्ताप होता है कि उसे ईरवर की श्राज्ञा के श्रनुसार संतित-सृष्टि श्रोर संतित-विस्तार की भावना हो भयानक प्रतीत होने लगती है। " श्रव वह कितनी ही देर तक मन-ही-मन भुंनभुनाता रहता है, किंतु थोड़ी देर में उसे बोध होता है कि उसे यह दंड देकर न्याय ही किया गया है, श्रन्याय नहीं, क्योंकि वह बुराई श्रोर भलाई दो में से किसी एक का चुनाव करने को पूर्ण स्वतन्त्र था, यह उसका श्रपना श्रपराध है कि उसने बुराई को ही श्रपने लिये चुना। श्रतः यह सत्य उसे कुछ भी सान्त्वना नहीं देता कि उसे न्याय के बाद तुरन्त ही श्रपना दएड नहीं भुगतना पड़ा, बिक श्रव तो वह चाहता है कि मृत्यु श्राये श्रोर उसके सारे परचात्तापों का श्रांत कर दे। दूसरी श्रोर, ईव श्रपने पित को इस प्रकार संतप्त देख कर विदग्ध हो-उठती है श्रोर न्यायाधीश को ढूँढ़ कर उससे प्रार्थना करती है कि वह कृपा कर ऐसा करे कि पाप का सारा दंड श्रकेले उसे ही भोगना पड़े। किंतु पत्नी के इस श्रात्म-त्याग के विचार-मात्र से श्रादम द्रवित हो उठता है श्रोर उत्तर देता है कि वे दोनों एक हैं श्रोर इस नाते एक-दूसरे के दुर्भाग्य में हाथ-बंटाना उनका श्रपना धर्म है। " "

कुछ समय बाद एक दूसरा विषय उठ-खड़ा होता है और ईव ऐसी सन्तानों को जन्म देना अनुचित और आपित्तजनक समभती है, जिनकी हर सांस एक नया संकट होगी और जिनकी हर चेतना एक नूतन मृत्यु ! पर, आदम उसे सावधान करता और कहता है कि पश्चात्ताप और आजा-पालन के द्वारा ही वे अपने न्यायाधीश का कोध शान्त कर उसे प्रसन्न कर सकते हैं, और किसी तरह नहीं।

## पर्व ग्यारह-

इस प्रकार त्रादम त्रौर ईव त्रात्म-दंशन त्रौर पश्चाताप के दिन काट रहे हैं कि उनके प्रति सहानुभूति से भर कर मुक्ति-प्रदाता ईसा 'ईडेन' स्त्राता है। इस समय वे दोनों उससे इस प्रकार प्रार्थनायें करते हैं कि वह उन्हें 'परमिपता' के सम्मुख उपस्थित करता त्रौर कहता है कि ये उसके दया-रूपी वृत्त के पहिले फल हैं।

कहना न होगा कि ईसा इतने प्रभावशाली श्रौर हृदय-वेधी ढंग से इन दोनों का पच् प्रहण करता है कि ईश्वर वचन देता है श्रौर कहता है कि यदि वे हृदय से श्रपना श्रपराध स्वीकार कर लेंगे तो वे चमा के पात्र समके जायेंगे श्रौर चमा कर दिये जायेंगे। किंतु उसका यह हढ़ निर्ण्य है कि इस बीच वे पृथ्वी के स्वर्ग 'ईडेन' से बहिष्कृत रहेंगे। श्रतण्व वह 'माइकेल' श्रौर दूसरे निम्न-कोटि के देवदूतों को श्रादेश देता है कि वे दिन-रात उनकी रखवाली करें, ताकि ऐसा न हो कि या तो शैतान दुबारा नई दुनिया में घुस श्राये या ये मानवीय पित-पक्षी फिर से क्ँज में जाकर जीवन के पेड़ के फल खा लें श्रीर मृत्यु के दंड को बचा जायें।

श्रव इस स्थान से दूर ले जाने के पहिले 'माइकेल' श्रादम को उसकी जाति का भविष्य बतलाता है श्रीर इस बात पर बहुत ज़ोर देता है कि मुक्ति के बाज वह स्वयं ही बायेगा। इस बीच में ईश्वरीय श्राज्ञायें मिल जाती हैं श्रीर श्रेष्ठतर देवदूत श्रादम श्रीर ईव के साथ पृथ्व। पर श्राता है! यहाँ सबेरा होने पर श्रादम श्रीर ईव एक बार फिर श्रपने कुँज से बाहर श्राते हैं, जैसे श्रानिश्चित समय के लिये उससे दूर रहने के लिये हो! रात्रि ने श्रादम को कुछ विश्राम दिया है, श्रातएव इस समय वह श्रपनी पत्नी को सम्बोधित कर कहता है कि श्रव उन्हें सन्तोष के साथ उतना परिश्रम करना चाहिये जितना कि श्राधक-से-श्राधक उनके निर्वल श्रोर गिरे हुये शरीरों के द्वारा सम्भव है। उसके मतानुसार श्रपनी भूलों पर पछताने का केवल यही एक मार्ग है श्रीर इसी प्रकार वे श्रपना मृत्यु-दंड स्थगित कराने में सफल हो सकते हैं। ....! द्सरे ही ज्ञा वे श्रावश्यक कर्च व्यों में व्यस्त रहने के लिये चल-देते हैं किंतु रास्ते में देखते हैं कि एक बाज़ किसी चिड़िया का पीछा कर रहा है श्रीर जंगली जानवर एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। इस पर श्रादम श्रधीर हो-उठता है श्रीर जंगली जानवर एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। इस पर श्रादम श्रधीर हो-उठता है श्रीर जंगली जानवर एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। इस पर श्रादम श्रधीर हो-उठता है श्रीर इन श्रपशकुनों का श्रर्थ लगाने लगता है कि सहसा ही उसकी हिष्ट श्रपनी श्रोर श्राते हुये किसी तेजपूर्ण प्रकाश पर पड़ती है! वह ईव को स्वित करता है कि कोई सन्देश उनके पास श्रा रहा है। श्रादम का श्रनुमान सही उतरता है क्योंकि शीघ ही प्रकाश के हस श्रावरण से 'माहकेल' बाहर श्राता है। श्रव श्रादम ईव को हट जाने का संकेत कर माहकेल का स्वागत करने के लिये श्रागे बढ़ता है।

देवदूत स्वर्गीय पदाधिकारी के वेश में आदम के पास आता है और आदम को स्चित करता है कि, गोकि उसका मृत्यु-दंड अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है फिर भी, यह ईडेन में न रह सकेगा! भविष्य में वह संसार में निवास करेगा और अपनी जन्म-दायी पृथ्वी को जोते-बोयेगा! इतना सुनते ही आदम स्वर्ग के इन निर्ण्यों पर आश्चर्य और चिन्ता से अवाक हो-उठता है। उधर ईव, जो अहरय रह कर भी सब कुछ सुनती रहती है, 'ईडेन' के छूट जाने के विचार-मात्र से अधीर हो-उठती है और फूट-फूटकर रोने लगती है। किन्तु देवदूत उसे धीरज बँधाता है और आंसू पोंछने का आग्रह कर उसके कर्त्वय की आर संकेत करता है कि वह अपने पित का अनुसरण करे और पित जहाँ भी जाये वह वहीं अपना स्वर्ग समके और अपना नया घर बसा ले!

इस समय, श्रादम 'माइकेल' से प्रश्न करता है कि क्या यह सम्भव न ंहे कि वह लगातार प्रार्थना श्रीर पश्चाचाप के द्वारा ईश्वर को श्रपना निर्णय बदल देने के लिये विवश कर दे ताकि वह उसे 'इडेन' में ही रहने दे क्योंकि वह श्रपनी संतान को वह स्थान दिखलाने का बड़ा इच्छुक है जहाँ उसने पहिले-पहिल श्रपने सृष्टिकर्चा के दर्शन किये श्रीर उससे श्रनेक बार संलाप भी !'माइकेल', यह उत्तर देकर कि वह ईश्वर को हर जगह पा सकता है, श्रादम को श्रपने पीछे-पीछे श्राने का संकेत करता है। इस बीच में वह कुछ ऐसा करता है कि ईव गहरी नींद में सो जाती है।

इस प्रकार इधर ईव अचेतन रहती है और उधर 'माइकेल' आदम को पृथ्वी का सारा सौन्दर्य और भी दिखला और समभा-देने की बात सोचता है!

'माइकेल' श्रादम की श्रांखों में जीवन के कृप के पानी की तीन बूँदें डालने के बाद उसे एक पहाड़ी पर ले श्राता है श्रोर भविष्य में पृथ्वी पर घटने वाली सारी घटनाश्रों की एक भांकी उसे दिखलाता है ! पहले केन श्रीर ऐवल श्रादम की श्रांखों के श्रांगे से निकलते हैं, किन्तु मृत्यु इस श्रंश तक उसकी समभ में न श्राने वाली वस्तु सिद्ध होती है कि 'माइकेल' को उसे उसका श्रर्थ समभाना पड़ता है। इस पर श्रादम यह सोच कर सिहर उठता है कि उसके पतन के कारण ही ऐसी भयंकर सत्ता दुनिया में श्राई। यही नहीं बल्कि, जैसे ही देवदूत उसे मानव-जाति के सारे श्रागामी संकटों से परिचित कराता है श्रीर कहता है कि इनमें श्रिषकांश का कारण मनुष्य का तामसी-जीवन ही होगा, उसका हृदय एक बार फिर भय श्रीर चिन्ता से काँप उठता है। किन्तु दूसरे ही च्रण वह यह प्रतिज्ञा कर सन्तोष की साँस लेता है कि यदि ऐसा है तो वह श्राहार-विहार पर संयम रखने की पूरी चेष्टा करेगा! इस पर भी 'माइकेल' उसे सचेत करता है कि उसके इस प्रकार संयत होने पर भी मृत्यु के श्रागे-श्रागे दौड़ कर उसके श्राने की पूर्व-सूचना देने वाली वृद्धावस्था तो उसके जीवन में श्रायेगी ही!

इस प्रकार स्वयं सारी घटनाश्चों का केन्द्र-विन्दु बन कर श्रादम सारे उपादानों को देखता-समभता रहता है कि नोश्चा के समय की प्रलंयकारी बाढ़ उसकी श्रांखों के श्रागे श्राती है! वह देखता है कि वह श्रपने लिये तो एक बड़ी नाव तैयार कर रहा है किन्तु उसके श्रन्य वंशज बाढ़ में बेबसों-से बहे जा रहे हैं! श्रतः वह विलाप करने लगता है। इस पर 'माइकेल' उसे विश्वास दिलाता है कि उनमें से ईश्वर-भक्त श्रात्माश्चों का बाल भी बाँका न होगा, बल्कि यथासमय उनके द्वारा एक ऐसी जाति पृथ्वी पर जन्म लेगी जो ईश्वर के श्राज्ञाकारी पुत्रों का साकार-रूप होगी!

इसी समय एक कब्तर श्रीर इन्द्र-धनुष देल कर श्रादम कुछ शान्त होता है ! उसे सान्त्वना देने के लिये 'माइकेल' परमिपता की योजना की चर्चा करता है श्रीर कहता है कि इस संसार के विनष्ट होते ही परमिपता नये श्रासमानवाली एक नई धरती की सृष्टि करेगा, जहाँ हर श्रीर केवल न्याय का ही राज्य होगा, श्रतएव इस समय के रात-दिन, बीज बोने के विभिन्न काल श्रीर फ़सलें काटने के विभिन्न च्या श्रस्थायी होने के नाते कुछ श्रिधक महत्व नहीं रखते।

## पर्व बारह--

एक संसार के विनाश श्रौर दूसरे संसार के पुनर्निर्माण का चित्र खींचने के बाद 'माइ-केल' श्रादम को दिखलाता है कि कैसे श्रादमी मैदान में श्रा-बसेगा श्रौर कैसे मिट्टी-गारे की

१-२-आदम के दो पुत्र जिन्होंने एक दूसरे को इसिलये मार बाला कि उनके बिचार से परम-पिता एक को अधिक प्यार करता था और दूसरे को कम !

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>पवित्र, बूढ़ा ईश्वर भक्त, जिसे सृष्टि का विनाश करते समय परमिता ने आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और अपने ३ पुत्रों के साथ एक बड़ी नाव में स्थान प्रह्रण करे और सृष्टि की हर चीज़ का एक जोड़ अपने साथ रख ले। ईश्वर की कामना थी कि उस नाव के प्राणियों के अतिरिक्त सारा संसार प्रखय में विनष्ट हो जाय!

सहायता से एक मीनार खड़ी कर स्वर्गतक पहुँचने की चेष्टा करेगा ! इस पर श्रादम बड़ा श्रसंतुष्ट श्रोर श्रप्रसन्न होता है कि उसकी जाति के लोग ईश्वर को जुनौती देंगे। किन्तु 'माइकेल' उसे विश्वास दिलाता कि विधि के विधान के विषद्ध कुछ भी करने के विचार-मात्र से उसकी वर्तमान घृणा बहुत ही मंगलमय है। इसके बाद वह उसे धीरज बंधाता है श्रीर बतलाता है कि कैसे एक ऐसा पुर्यात्मा पुराने जगत से नये जगत में लाया जायेगा जिसके पुर्यकृत्यों के कारण ही सारे राष्ट्रों श्रीर सारी मानव-जाति का त्राण होगा !

इस पुर्यात्मा का नाम श्रवाहम वतला कर माइकेल उसके जीवन, उसके वन्दी-जीवन, उसकी विदाई श्रीर रेगिस्तान में बीतनेवाले ४० वर्षों का सिवस्तार वर्णन करता है। इसके बाद वह श्रादम का ध्यान 'सिनाई पर्वत' पर स्थित 'मोज़े ज़ंर की श्रीर श्राकृष्ट करता है। श्रादम देखता है कि उसके सामने श्रानेकों विधान फैले-पड़े हैं, श्रीर वह उनकी सहायता से इने-गिने ईश्वर भकों के लिये पूजा के विधान निश्चित कर रहा है। श्रादम नियमों की इतनी बड़ी संख्या पा श्राश्चर्य प्रकट करता है ! उत्तर में 'माइकेल' बात स्पष्ट करता है कि पाप के कितने ही रूप होते हैं, श्रीर निश्चत श्रात्म-त्यागों के रक्त से कहीं श्राधक मूल्यवान रक्त बहा कर ही पापों का समुचित प्रायश्चित किया जा सकता है श्रन्था नहीं!

श्रव 'माइकेल' श्रादम को समफाता है कि कैसे लोग पहले न्यायाघीशों के संरच्या में रहेंगे श्रीर फिर राजाश्रों के श्रनुशासन में । तत्परचात वह 'ईश्वर के बेटे ईसा' की चर्चा कर वतलाता है कि योड़े समय बाद वह 'डेविड' श्रीर कुर्शारी-मा के बेटे के रूप में उच्चतम स्वर्ग से पृथ्वी पर श्रवतिरत होगा। 'माइकेल' का कथन है कि उसके श्रुभागमन की सूचना देने के लिये एक तारा सहसा ही श्राकाश में उदय होगा! इस सितारे से पूर्वी विद्वान पथ-प्रदर्शक का काम लेंगे! ईसा श्रविल पृथ्वी पर राज्य करेगा श्रीर सांप-रूपी श्रीतान, 'दुष्कृति' श्रीर 'मृत्यु' पर विजय प्राप्त करेगा! 'माइकेल' के ये शब्द श्राह्मिक रूप में रहस्यात्मक-भविष्य-वाणी का मेद खोलते हैं, श्रतएव श्रादम की श्राखें श्रानंद से चमकने लगती हैं! किन्तु, वह यह नहीं समभ पाता कि ऐसे पराक्रमी श्रीर विजयी की ऐड़ी पर सांप प्रदार कैसे करेगा श्रीर उस पर उसका प्रभाव कैसे श्रीर क्या पड़ेगा! 'माइकेल' कहता है कि श्रीतान को नीचा दिखलाने के लिये ईसा मृत्यु को वरण करेगा श्रीर इस प्रकार स्वयं मर कर श्रीर फिर से न्याय के दिन सजीव होकर प्रमाणित कर देगा कि पृथ्वी पर घृणित श्रीर निन्दनीय समभ जाने के बाद भी परम पिता के नाम पर श्रास्था रखनेवालों पर पाप श्रीर मृत्यु का कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता! उसका कथन है कि श्रन्त में उसके कारण ही श्रन्य पापात्मायें भी श्रपने-श्रपने पापों से मुक्त हो जायेंगी श्रीर इसके बाद उनका पथ-प्रदर्शन कर ईसा इन्हें उच्चतम स्वर्ग में ले जायेगा! इस समय यह सुन कर कि

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ईसा का बाबा

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>महान संत जिसे ईश्वर से धर्माचरण सम्बन्धी १० निर्देश प्राप्त हुये !

श्रंतिम स्वर्ग उसके श्रभी-श्रभी छूट-रहे स्वर्ग से कहीं श्रधिक श्रानन्द-प्रदाता होगा, श्रादम श्रानन्द से फूला नहीं समाता श्रोर घोषित करता है कि यदि उसके श्रपराध का फल इतना महान हुआ तो उसके पश्चात्ताप की कटुता सचमुच ही कम हो जायगी!

इसके बाद 'माइकेल' ईसा की मृत्यु श्रीर उसके दुबारा श्रागमन के बीच के समय का उल्लेख करता है श्रीर कहता है कि इस समय वह श्रपने 'त्राता' को प्रेम करने वाले लोगों के साथ संसार में वास करेगा श्रीर समयासमय शैतान के हमलों का सामना करने में उनकी सहायता भी। इस प्रकार श्रपने मोह श्रीर लोभ के रहते भी कितनी ही पुण्यातायें मोच लाभ कर स्वर्ग में पहुँचेगी श्रीर वहिष्कृत देवदूतों का स्थान ग्रहण करेंगी ?

×

त्रव 'माइकेल' नहीं चाहता कि 'श्रादम' कुछ श्रौर प्रश्न करे, कुछ श्रौर जानने की इच्छा करे, श्रतएव वह उसे धेर्य, संयम श्रौर प्रेम के सहारे श्रपना ज्ञान बढ़ाते रहने का श्रादेश देता है श्रौर यह कह कर बात समाप्त कर देना चाहता है कि यदि उसने उसके श्रादेश का पालन किया तो पृथ्वी का स्वर्ग 'ईडेन' उसके हृदय पर राज्य करेगा! इसके बाद वह 'ईडेन' के चारों श्रोर पहरा देते हुये देवदूतों की वायु में भूल-रही, लपलपाती हुई तलवारों की श्रोर संकेत करता है श्रौर श्रादम से कहता है कि समय हो गया है श्रौर श्राव उसे श्रपनी पत्नी को जगा कर उसे भी उन सारे विषयों से परिचित करा देना चाहिये जिनका ज्ञान उसे श्रभी-श्रभी प्राप्त हुश्रा है। .....

ईव आँखें खोलती है श्रीर उन्हें स्चित करती है कि ईश्वर ने उसे एक स्वम देकर बड़ा ढाढस बँघाया है श्रीर इस श्राशा से उसका हृदय भर दिया है कि यद्यपि वह स्वयं पापी श्रीर कुपात्र है तथापि उसकी सन्तान परमिता की श्राज्ञाकारी होगो श्रीर इसीलिये सभी प्रकार सुली श्रीर सम्पन्न भी!

×

श्रंत में देवदूत श्रादम श्रौर ईव का हाथ पकड़ कर उन्हें पूर्वी द्वार से संसार में ले श्राता है। इस समय वे दोनों बराबर मुड़-मुड़ कर पीछे की श्रोर देखते हैं श्रौर श्रपने 'ईडेन' को श्रपनी श्रौंखों में लेना चाहते हैं। वे लद्य करते हैं कि श्राग-सो तलवार से सुसजित एक देव-दूत उस उपवन की रखवाली कर रहा है।

इस प्रकार अपने दुर्भाग्य पर स्वाभाविक रूप से आँस् बहाते हुए, एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर वे इस जगत में आ पहुँचते हैं और विश्राम के स्थान की खोज करते हैं! कहना न होगा कि इस समय 'सर्वशक्तिमान' ही उनका पथ-प्रदर्शन करता है।